## श्री कुन्द कुन्दाचार्य वचन मुनि स्रानन्द सागर विरचित

## समयसार

वन्दों पांचों परम गुरु मुनिजन वन्दन योग्य।
समयसार भाषा रचों किवता कथन मनोग्य॥
कुन्द कुन्द ऋषि राज का अमृत रूपी वेन।
करण विषय से पान कर संतोषित दिन रेन॥
अचल अनुपम भूव गित प्राप्त भये भगवान।
तिनके पद पंकज नमों संचय पुराय महान॥
गणधर ज्ञानी ने कहा समय सार निज सार।
कुन्द कुन्द महाराज ने मिहमा करी अपार॥
दर्शन ज्ञाना चरण मय स्व समये निज जान।
पुद्गल कर्म प्रदेशमय पर समये पिहचान॥
नेश्चय से एकत्व को प्राप्त समय चैतन्य।
वि ही हुन्दर कहत हैं बन्ध कथा है अन्य॥

काम भोग विषय कथा परिचय में तद रूप याते सुल्लभ हो गई अन्य भिन्न नहि रूप। त्र्यातम रूपी एकपन निज संपत्ति उरघार। जो कहते कहीं चूक हो शोध करो शिरदार॥ ज्ञायक भाव स्वभाव है गुगा स्थानक नहि कोय। ताते शुद्ध कहे सभी द्वितीय भेद नहि होय॥ रत्न त्रय व्यवहार से कहते हैं गुरावान। दर्श ज्ञान चरित्र मय ज्ञायक शुद्ध महान॥ जापानी भाषा बदे समभ जाय जापान। व्यवहारी व्यवहार ते परमारथ पथ ज्ञान॥ सन्मुख श्रृत से जानना चिन्मय चेतन शुद्ध। गराधर ज्ञानी ज्ञान से कहते केवल बुद्ध ॥ जाने हैं श्रुत सर्व को श्रुत ज्ञानी भगवान। ज्ञान स्वरूपी त्रात्मा परमानन्द निघान ॥ भूता रथ व्यवहार बिन शुद्ध नये सत्यार्थ। शद नये आश्रित रहे सुंदृष्टि परमार्थ॥ जो व्यवहारी चाल को चलते चेतन राम। श्रभृतार्थ वखानिये चौरासी लखनाम ॥ निश्चय नय के पारखी जड चेतन पुरा पाप। श्रास्त्रव संवर निर्जरा वंघ मोच्च पद श्राप॥

वंघ रहित निज को गिने पांच भाव संयुक्त। शुद्ध नये से जानियो निश्चय एक ही युक्त ॥ ं वंघ स्पर्शे अन्यत्व निह रहित चला चल जान । रोष हीन संयोग नहि शुद्ध नये अमलान॥ अवद्ध स्पष्टा तमलिखे अनन्य और अविशेष। वह जिन वागी जागता द्रव्य भाव श्रुत भेष ॥ स्पर्श रहित अनपन रहित रहित चला चल जान। शेष त्र्रन्य संयोग नहि सम्यग्हष्ठीमान॥ सम्य दृष्ठी त्रातमा सदा ज्ञान रसपान। निजानन्द अनुभूति सो छूटत नाही स्थान॥ शुद्धातम पदके विषे मगन रहै दिन रात। कर्म बंध बांधत नहीं पूरव कर्म खरात।। कर्म दशा बन्धन नहीं साध शिवपुर संत। भोगे उत्तम त्रातमा त्रागम काल त्रनंत ॥ दर्शन ज्ञान चरित्र त्रय एक रूप निज होय। थिरह्वे साधे मोत्तपथ अनुभवि साधु सोय॥ गुन पर्यय दृष्टी नहीं निर्विकलपनिज भाव। पुद्गल से प्रेमी नहीं अनुभव रसिह दिखाव ॥ पर परगाति इटकाय के निज परगाति रमजाय। एक मोच मारग कह्यो उत्तम पद सुखदाय ॥

शुद्रात्तम ऋनुभव कथा सुर्गो सदा मनलाय। शुद्ध ज्ञान हगदौर है मुक्ति पंथ गुरु गाय॥ बाग जाल सब श्रीर है समभ्तो चतुर महान। जगत चत्र श्रानन्दमय ज्ञान चेतनाजान॥ निर्विकलपशाश्वत दशा कीजे थिरमन स्रान। **ब्रातमज्ञान विलाश में रमन, करो मतिवान ॥** श्रचल श्रखंडित ज्ञान धन वीतममत, मम कार। ज्ञान गम्य बाधा भगे ऐसा ऋातम सार॥ रत्न त्रय निज धर्म में सदा रहै लवलीन । निश्चय नय से एक है भेद दृष्टि तीन॥ इस संसार असार में नव रस नाटिक नाम ! नव रस गर्भित ज्ञान में विरला जाने काम ॥ सब रस गर्भित ज्ञान से आतम रस लवलीन। जाको जाचित जोगिजन पलक पलक हगलीन ॥ शुद्ध पदारथ त्रातमा सकल पदारथ त्रान। याते निज में निज गहो करो सकल कल्यान॥ नव तत्त्वों के भेद से विकलप भाव विहीन। निर्मल एक स्वभाव में होउ सदा लवलीन ॥ स्वानु दशा स्वप्ने विषे घोषित स्वयं स्वभाव ! जागृत होकर निरखलो सम्यग दर्शन भाव॥

वर्तमान समये विषे बंधन भाव विकार। यह व्यवहारी चाल है निश्चय नाहीं लार ॥ सर्व जीव है सिद्ध सम समभे ऋपने ऋप। उपादान तैयार है निमित मिला है ऋाप॥ निजानंद सर्वज्ञ को उत्तम<sup>ः</sup> शरगों सार। त्राराघन उरमें घरो जगन्नाथ जयकार ॥ धन इच्छुक मानव महा करे नृपति की सेव। मन वचतन श्रद्धाधरे सुख पावे स्वमेव ॥ इच्छा वर्ते मोच की करे तत्त्व पहिचान। तन्मय हो चिन्मात्र में ऋतुभव लीन मिलान॥ मंत्र जंत्र गुरु तंत्रकविशास्त्र पठन नहि ज्ञान। ज्ञान राज हृद्ये विषे वेही ज्ञान निधान॥ दया दान दानी विषें प्रकट ज्ञान को श्रंग। जब त्रावे त्रनुभो दशा विरचे विगत तरंग॥ द्रव्य लिंग नहि मोत्तको कलावचन उपचार। भव्य जीव बोधे घर्ने ज्ञान हीन व्यवहार॥ शुद्ध ज्ञान के तन नहीं मुद्रा भेषन कोय। इस कारण यह मोच को मारग है निज जोय॥ ज्ञानानन्द स्वरूप में रमते ज्ञानी लोग। समभे चेतन चालको निज पद में थिर योग॥

ज्ञान मोच त्रांकू रहै किया कांड जग मूल । कर्म बंघ परिगाम तज सूंघे निज गुगा फूल ॥ ज्ञान चेतना जागते प्रकटे केवल ज्ञान। लोका लोक विलोक के पद पावे निर्वान ॥ ज्ञानवंत ज्ञानी कहे हम स्रपराघी जीव। मैं मिथ्या मतके विषें पापारंभसदीव॥ करनी हित हरनी कही मुक्तिकतरनी सोय। भवभव में लारा लगें कर्म बंघ दृढ़ होय॥ मनवचतन पुद्गल दशा कर्म दशा जग संग। दर वित पुंगल पिंडमें भावित भरम तरंग॥ सम्यगष्टी त्रातमा कर्तापन नहि कर्म। कोन करावे कोनकरे को फल पावे शर्म॥ निज भावाश्रित तत्त्व है सम्यगदर्शन वीज। स्थिरता है स्वलच्य की एक ऋखंडित चीज ॥ **अविकारी निश्चलदशा एक अखंड स्वरूप।** रागद्वेष मद दुर है वीत राग रसकूप॥ ज्ञानानन्द स्वरूप है त्रातम द्रव्य त्रमूप। रजकरा। रूपी नहि रमें पृथक पिंड तद्रूप ॥ ज्ञान स्वरूपी त्रातमा ज्ञाता जग जन जान। जानकार यह कह रहा समभ सार मित मान ॥

उपयोगी निज त्रातमा जड़ स्वरूप मनमान। निरुपाधिक निजभाव है निराकार पहिञ्जान ॥ मिथ्या ही अज्ञान नर कतापन श्रपनाय। भाव द्रव्य नो कर्म को माने जाने जाय॥ निजानंद से अन्य है चेतन जड़ विश्राम। ये मेरे है भाव से मेरा सब धन धाम॥ ये मेरे थे प्रथम ही सकल परिग्रह भार। में भी इनका प्रथम मथा होंगे स्रागे लार ॥ ऐसी भुद्री कल्पना करे मूढ़ मतिनाम। सत्यारथ श्रद्धा घरे ज्ञानी महा ललाम।। विनज्ञानी मोही कहे नानाविधि कर सोय। बद्धा बद्ध विकल्प से पुद्गल परिचय होय॥ निज लक्क्गा उपयोगमय केवल, केवल ज्ञान । तेपुद्गल किम होस के निश्चय कर निज भान ॥ चेतन तो पुद्गल बने पुद्गल बने सजीव। तब तुम कहना सत्य है भेरे सर्व अजीव॥ चेतन पुद्गल भिन्न है एक मेक नहि संत। जड़ चेतन व्यवहा नय एक मेक मानंत॥ जीव भिन्न है सर्व से पुद्गलमय किम होय। याते पुद्गल भिन्न जिय निश्चय महिमा होय॥

देशांतर वरान विषें वरान नहि है भूप। पुद्गल की प्रतिभा विषें जिन गुगा नहि तद्रूप ॥ इन्द्रिय जयकर ज्ञान को माने आत्मस्वरूप। निश्चय नय जब यों कहें सत्य जितेन्द्रिय भूप॥ मोह मल्ल से जीतकर ज्ञान राज निज पेख। परमारथ के पार खी मोह जीत है एक॥ मोह जीत जिस समय में चीगा मोह पद होय। सत्यारथ वक्ता कहे माह जीगा मुनि सोय।। पर पदार्थ के प्रेम को त्यागत है गुण्वान। वीतराग पद पायके पहुँचे पद निर्वान ॥ **ऋपने ऋाप स्वभाव में पर विभाव मिट जाय।** ज्ञाता दृष्टा मोह तज बन जाते शिवराय॥ पर परगाति रमते नहीं निज परगाति अपगाय। निज स्वभाव के रमन से श्रायु श्रंत दुख जाय ॥ दर्शन ज्ञान स्वभाव मय सदा चेतना रूप। पर इर्व्यों से भिन्न है यह श्रन्दान अनूप॥ जीव अनादि स्वरूपते करम रहित करतार। **अविनाशी अशरन सदा प्रखमय निज अवतार ॥** जो पूरव कृत कर्म को फल भुंजे रित टार। शुद्धा तम में मगन है गली जेवरी कार ॥

कम दशा नहि ज्ञान में भोगे परम समाधि। पर द्रव्यन से भिन्न है आराधन चउ साधि॥ **ऋातम ज्ञान विना यह पर को कहै प्रमागा।** श्रद्य बसान समान है भेद भाव अज्ञान॥ इस काया से कर्मवस तीव्रमंद अनुभाग। जीव कहै अज्ञानवस कर्मादिक शुभराग॥ उदय त्रवस्था जीव है बंधे कमें त्रनुभाग। मंद तीव ऋनुराग में माने मृद विभाग॥ जड़चेतन संयोगते कहते वह विधि योग। कहीं कर्म के योग में जीव जानते भोग॥ दुर्बु छि जे जीव है पर को माने जीव। निश्चय नयसे वे नहीं साधु सधे सदीव॥ प्रथम भाव जेजेभये ते पुद्गल परिगाम। उदय काल दुख देत है चेतन को विश्राम ॥ कर्म त्राठ के ठाट सब जड़ चेतन विश्राम। नाना परगा तिपरगा वे निशि दिन आठूं जाम ॥ अध्य व सानादिक कहै यह नय है व्यवहार। निश्चय नय यों कहत है आप आप की धार ॥ राजा सेना जात है जाते जन को देख। प्रजा एक राजा कहै वचन वजारी लेख।। व्यवहारी भाषा कहै राग सहित सब भाव। निश्चय नय उन भावों में केवल ज्ञाता राव ॥ गंध वर्ण रस स्पर्श नहिं नहिं शब्द संस्थान । चेतन गुगा निज चिन्ह है वही स्रातमा मान ॥ स्पर्श बर्गा रस गंघ जे गुगा स्थानक पर्यन्त । चेतन के व्यवहार से कहे गये गुणवन्त ॥ इनके जो संबंध है ज्ञीर नीर के न्याय। है उपयोगी जीव गुरा। भिन्न भिन्न वत लाय ॥ वाटन लूटे माल को लूटे डाक्क् लोग। संसारी तोभी कहै भारग लूटे लोग ।। चिदानन्द नो कर्म में कर्म बर्गेंगा देख । बगान है ज्यावहार से निश्चय नय से एक ॥ स्पर्श रूप रस गॅंधतन बर्गा दिक सँस्थान। श्रातम के व्यवहार से निश्चनय नहि जान॥ वर्णादिक व्यवहार से वसे चेतना मान। सिद्ध अवस्था के विसे वर्ण भेद कछु नाहि॥ श्रजर त्रमर गुण् गण् निलय जो त्रातम थिर थाहि। य, कर्म वँघ वँघतनही सँचित पूर्व पलाय।। निज स्वरूप में जोरमें छोडि सकल व्यवहार। सोही सम्यक दृष्टि है सहज पाय भव पार ॥

उपजत मरता एक ही सुख दुख भोगे एक। नरके जावे एक जिय मोत्त गमन भी एक ॥ ज्ञाता दृष्टा एक है अलख लखो निज ध्यान। चला जाता है मोक्ष में यों भाषे भगवान ॥ श्रातम अपनों पद गहो चिदानंद चिद्रूप । वस्तु स्वभाव ही घर्म है ये ही है निज रूप ।। इस असार संसार में पर अपगावत पाप । स्परा गंध रस रूप विन लखो त्राप ही त्राप ॥ **ऋाप ही चेतो श्रापते शान्ति सुधार स** ऋाप। निजानंद में रमगा कर मेटो भव संताप ॥ विरला जाने तत्व को विरला भावे तत्व । विरला ध्यावे तत्व को पावे विरले तत्व ॥ सम्यक शासनं सनमती चित्त चिन्त वेतास । द्वादशांग घारील है केवल ज्ञान प्रकास ॥ श्रंधकार हर चन्द्रमिंग त्यों त्रातम परकाश । परम महा सुख देत है मोज घरा निज वास ॥ एक ही चेतन आतमा है सदा निर्वाण । सुर मुनिसववन्दन करे मंगल मोच कल्यागा ॥ श्राप हि मारग सरल है आप ही है अनुकूल । श्रापहि सुख सागर सदा श्रापहि है शिव मूल 🏗 भेद ज्ञान कुबान से साधो उत्तम तीर । पुद्गल चेतन भिन्नकर हरो सकल जग पीर ॥ होकर निज त्रानन्दमय दूर करो भवताप । परम शान्ति पावन लहो अजर अमर पद आप॥ वीत राग विज्ञानमय अपना शुद्ध स्वरूप। निर्मल फटिक समान है निज में निरखो रूप ॥ श्रविनाशी चैतन्यमय कर्मबंध नही तास। श्राप स्वरूपानन्द है परमातमपद कास ॥ निजानन्द में रमण कर भव भय भाव मिटाय। अपना शुद्ध स्वरूप है निरख निरख मनलाय ॥ सम्यग्द शॅन निधमिली वित राग पद सार। ज्ञान राज राजावनो शिव सुन्दरी भरतार ॥ निजानन्द निजमेंवसे ऋनुपम ज्ञानानन्द । पुग्दल परिचयभिन्न है धर्म धुरंधर कन्द ॥ परम शुद्ध चिद्रूप है ज्ञान मयी गुरा। कार। ऐसी उत्तम श्रातमा ध्यावो बारंवार ॥ रत्न त्रयमय त्रातमा शांति रूप निजधार । **ऋविनाशी पद तुमलहो सुखानन्द भवपार ॥** अनुभव आतम राम है ज्ञानानन्द स्वभाव। निज गुरा ऋपरंपार है ऐसा झातम राव ॥ चन्द्रो ज्वल सम विमल है तीन लोक सिरद्रार 🎚 लोका न्तिक सुर नमत है निजानन्द अवतार ॥ धारा निज अब चिन्न है धर्म पूर निज नीर। ज्ञान रूप हे चेतना से विमल अगाध अमीर ॥ सँसय विभ्रम पँक विन उझलत जहां तरँग। सप्त भँग बागी खिरे ऐसी गंगा संग ॥ वीतराग शुभ नाम है वानी सदा समीर । वारवार वंदन करों हरो हमारी पीर ॥ चेतन पुद्गल भिन्न है लक्क्ण भिन्न पिछान । पुद्गल से प्रति प्रेमतज घर आतमश्रद्धान ॥ देहा श्रितसव भोग है जीव चेतना बन्त । ताते तज तन नेह को भजों विमल निज सन्त ॥ वर्गादिक विकराल है जड़ पुद्गल मय जान। गगन दहन के न्यायते चेतनचिन्ह पिद्धान॥ ज्ञा क रस सर्वाग मे भरे टसा टस रूप । लवण खिल्ल लीलामय समभ समभ रे भूप॥ विमल भाव जागृत करो नर भव सफल करन्त । मोद रोष मद मोहको अन्त करो गुरा वन्त ॥ निजस्वरूप में मगन हो परस्वरू परिहार । भाव विशुद्धवधाय के कर्म करो द्वय कार ॥

निज भ्रमते भ्रमतो फिरे श्राप श्रनूप स्वरूप। श्रुँग सँग के योगते मिलन भयो जग रूप।। लोह पिन्ड घर्ण घात को पावक सँग मिलाप। दुर्घर घरा की चोट से ऋंगागदि विलाप ॥ नाम कर्म निपजायके नारक नर पर्याय। अनो भाव विसार के घरे अनम्ती काय ॥ मोह नींद भ्रम भगते जागे जिन के हेता। वीतराग सर्वज्ञ पद चेतन पावत चेत ॥ मोहराग रॅंजित रयो वीतो काल अनन्त । अव सुघार अपगी करो भोगो भोग अनन्त ॥ मगनमान सनमान तज भज स्वभाव सुख राश। सन्तनिरंतर चिन्तऋं चिदानम्द परकाश॥ वरगा दिक पुङ्गल दशा चेतन चिन्मय जान। एक जेत्र में रहत है भिन्न भिन्न पद दान॥ ज्ञायक रससर्वांग में भरयो ठसा ठस मान। लवरा खंडलीलाघरे निश्चय सिद्ध समान ॥ भववँघन में मतपसो समतागहो समीर। आतम ज्योति विकाश के पावो निजयल घीर ॥ आरे से कट तेनही ज्ञान चेतना कार। बन्ही से वलते नहीं गलते नहीं तुषार ॥

हरी लाल पीली नहीं इलकी भारी नाहि। श्रजर श्रमर परमातमा **सुरनर पशु के माहिं**॥ रोके से रुकती नहीं सब गुरा चेतनमा हि। ठोकें से ठुकती नही यह गुगा चेतन वाहि॥ गज घोड़ा गाड़ी नहीं गाय भेंषनहिऊँट। चीता रीछ चकोर निह आतम शिब पद कूट ॥ नहि यन्नगी यन है व्यँतर भूत पिशाच । जगदंवा दुर्गों नहीं किन्नर किंकर काच ॥ सूर्य चन्द्र नागेन्द्र नहि नहि धरगोन्द्र सुरेम्द्र । ज्ञान चेतना राम है ऐसे कहत जिनेन्द्र ॥ चेतन वन्त शरीर में रहे सदा अमलान। नरख परख निज त्रापको मुक्त महल सो पान ॥ श्रव निज में निज जानले नियत करो परिशाम । शिव मारग समररा करो तव सुघर सब काम ॥ रागादिवरगा दिसव है पुद्गल के मेल। वसुराग तेरी सुरत है केवल मत्तके खेल ॥ जगी अनादि कालिमा मोह मेल की बेल। भागी मोह की कालिमा निज गुरा परसो रोल ॥ ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता सबे तीनों भेद मिटाय । किरया कर्ताकर्मका एक दरव दिखलाय।।

गुरा गुरा का भेद भी दोनों पन्न नशाय। साधक साधि एक कर दुविघा दूर भगाय। वचन भेदनाहि रहा ज्यों का त्यों ठहराय। निश्चय अमल अलीन है ध्वजा दँड दर्शाय। सकल विभाव ग्रभाव कर निजानन्द निजध्याय. श्राप श्राप मेरमरहै परमातम पद पाय।। नय प्रमागा निदोप का सब व्यवहार विलाय। भेद ज्ञान घारा बहे पर्यय बुद्धि पलाय ॥ निजानंद स्रानंद में मगन भये विगशाय। चरगाज्ञान दर्शन समे विकलप भेद मिटाय॥ सब जगव्यापी देखिये कीड़ी कुंजर रूप। जाने माने ऋनुभवे चिदानंद चिद्रुप॥ जो देखे है लोक को लोकन देखे कोय। घट घट ज्ञानी देखिये मारे मरे न कोय।। जैसी उज्जल आरसी तेसी आतम ज्योति। इस तन से जूदी लखो करे सकल उद्योत ॥ श्रातम की पहिचान कर है श्ररहन्त स्वरूप। मोहादिक पर द्रव्य से भिन्न चेतना रूप।। शयनदशा जाग्रत दशा दोनों विकलप रूप। निर्विकलप शुद्धातमा चेतन चिन्मय रूप।।

मनवचतनसे भिन्न लिख निजसे निजलवलाय। आप आप को अनुभवे छूटजाय सब काय।। सप्त तत्त्व नव वस्तुसे न्यारी चेतन राम। पुन्य पाप बंधनतजो भजो शुद्ध परिगाम ॥ पर संगति परभावरत शुद्ध स्वरूप न कोय। लाली भलके फटक में फटक न लाली होय॥ त्रसथावर नर नारकी देव आदि बहु भेद्। निश्चय एक स्वरूप है ज्यों पट सहज सपेद ॥ ज्ञानगुर्गादि अनंत है पर जय शक्ति अनंत । त्रातम त्रनुभव की जिये येही निज सिद्धांत ॥ निजघट अंतर आतमा नहि घट बाहिर देख। जीभ आँख बिन कानसे परमातम पद पेख ॥ श्राप लखे जब श्रापको सब दुविधा पद दूर। सेवक साहिब एक है सत्य स्वरूपी सूर॥ दिडबंधन से बंध है संसारी सब राज। ज्ञानी ज्ञान विषेरमें शुद्धातम निज साज।। सम्यग दर्शन सार है करे जीव उद्धार। **अविनाशी पद देत है भज जिय बारंबार ||** रत्न त्रय पावन महा खोलत मोच दुवार । याविन जपत्रप विफल है भव त्राता पनिवार ॥ स्वानुमृति तिशिवकावनी आप भये अविकार। सुख सागर वर्द्धन करे चन्द्रकला गुराकार॥ भेद ज्ञान अनुभव दशा साधे सो सुखपाय। ज्ञाता दृष्टा त्र्रातम। नित्य निरंजन थाय॥ अनुभव अमृत पान है ज्ञानी ज्ञान रमन्त। पीकर फंदमटाइये ऋनुभव उत्तम संत॥ ज्ञानी सत्यानंद है ऋनुमव नित्यानंद। पान करो आनंद से जनम मस्गा नहि फन्द ॥ करले त्रातमा ध्यान को क्यों होरा हैरान। कोइ न ऋपना जगत में तुमहीं हो ऋमलान ॥ श्रनुपम सुख निज में लर्षे होवे केवल ज्ञान। **अपना सायब आप है** अविनाशी अमलान ॥ भव भय भंजन ऋाप हैं निजानंद गुरावान। बीतराग भगवान है निर्मल फटिक समान॥ निजानंद निजसार है सुखाकंद शिव रूप। अनुपम ज्ञानानंद है अविनाशी जिद्रूप॥ शांतिसुघा रसपान है परमातम भर पूरे। परकी संगत त्यागद्यो पावो निजगुगा भूरं॥ श्रातम सत्यस्वरुप है सत्यज्ञान घन पूर्ण। सकल संग इंटकाय के कर्म शैलकर चूर्गा॥

होव सफल नरभव वह शिव स्मग्री से मेल। भवबाघा सब भ्रम मिटे कटे कर्म की जेल ॥ मिजानंद आवे सही सुखसागर के खेल। परतज निज पावे सही यही उत्तम सेल्।। संसय विश्वम मोह तज आपही भजलो आप। पावेनिधि चर्णामें सही नही पावे भवताप ॥ परम शुक्रता हा गई नटशाला नय रूप। मिजानंद के ध्यान से पात्रो आत्म स्वरूप॥ जगमें अपना है नहीं क्यों होस्रो हैरान। निज ऋतुपम सुखपास है गुरा ऋनन्त ऋमलान ॥ निज से निज में सुमरले मन पावे विश्रामः। श्रविनाशी परमात्मा परमेश्वर निजधाम ॥ अपना स्वामी आप में सुख सागर भर पूर। मज्जन कर निज में रमों पावो ऋानन्द भूर॥ वीतराग विज्ञानमय निर्मल फटिक समान। अपना सिद्ध स्वरूप है ध्याता पद निर्मा॥ मोहरंग से आतमा मेली होत विशेष। मोह मेल जबहर गया शुद्ध भया निज मेष ॥ आत्म अनातम भेद है जैसे जल अरु चीर। प्रथक हंसवत सार लोभवद विउतरो तीर ॥

म्रातम कानन केली कर हो शिवर मग्री मेल ! भव बाधा मिट जायगी छुटे करम की जेल ॥ निजानन्द का न्यायमे हरते सकल दुलेन । निज राघा रंग राच के कर सुख सागर खेला। बैठक कर एकान्त में छोड सकल गल माल। राग द्वेष मद मोह को विदा करो तत्काल ॥ निजानन्द निजस्वाद से सम्यग्दर्शन होय। बोघ चरगा वढ़ते हुए शिव संपति सुख होय॥ भ्रातम वाग बनायकें श्रमृत फल पक जाय। श्रवसर सम्यक् भूमि है वीर्यं वीज बप नाय॥ धर्म वृद्ध फल ने लगे सत्य शील तप फूल। साता संपति साक है अनु भृति फल मूल॥ श्रमुपम पंची बैठते वोले वचन रशाल। सोहं सोर मचाईया मिष्ट ध्वनी गुण माल ॥ अमृत फल पकने लगा मिष्ट शिष्ठ शिव दाय । श्रातम श्रमृत पानकर भव भय विध्न पलाय ॥ चेतन लद्मशा त्रातमा घट घट में निज रूप। चीर नीर ज्यों समभालो भिन्न शरीर स्वरूप II ज्यों वहल में सूर्य है हो य नाहिं कछ खिन्न। देह माहिं चेतन वसे चिन्मय चेतन चिन्न॥

गुरा अनन्त वर्ति भये सव गुरा गरा सम आप । सूर्य ज्योंति ज्यों जोत है रही सकल में व्याप॥ ज्यो दर्पण में धूप है घाम शीत नहि रूप। तेसे त्रातम रोम है निजानन्द निज रूप ॥ तन घन योवन थिर नहीं नाश वन्त जग रूप । सागर लहर समान है परस परख चिद्रूप ॥ ब्रहुम निरंजन नित्य है अनुभव व्यापी ज्ञान । बारबार समरए। करो ऋविनाशी भगवान ॥ ज्ञान विभूती त्रातमा ज्ञायक मय गुरा साज। निजानन्द रस पान कर अजर अमर पद काज ॥ पर संगति फिर तो फिरयो नहि साध्यो निज काज। तीन काल में एकता ज्ञायक गुगा मय आज॥ श्रावो श्रन्तर श्रातमा दर्शन ज्ञान गुगी। परमातम पद पाईयो तुम हो अमल मग्री ॥ मलिन दशा पर योगते निज गुगा मूल नशाय। जैसे दुर्पण ढाक से ऋरुण श्याम वन जाय ॥ शब्दा ततीस्वरूप है शब्द रूप किम काज। चिदानन्द अति निकट हैं चेत चेतनर राज ॥ चेतन वन्त निबंध है त्रातम ज्ञान प्रभाव। ज्ञायक ज्ञाता ज्ञानमय ध्यान घरो निज भाव॥

उठ उठ अंघ अबंघ है आतम जोति जगाय। ज्ञायक रस इक ब्रह्म है ध्यान घरो मनलाय ॥ श्रविकारी निर्मल प्रभा शुद्ध बुद्ध मय सिद्ध । शुद्ध ज्ञान निज पद रहो गहो ज्ञान गुगा रिद्ध ॥ स्वच्छ स्वभावी त्रारसी तेसी त्रातम जोत । सकल सार भलकंत हैं तद्पिलेपन हि होत।। ज्ञानाज्ञान दशा सवे दोनों विकलपरूप। निर्विकलप निज स्रातमा ज्ञायक भाव ऋनूप ॥ मन वचतन से भिन्नकर निमित चित्त इक स्रान। ज्ञायक प्रभुता श्राप हो रमो रमो निज स्थान ॥ दान शील वत भावना शुभकरणी जगकार। निजानन्द रस में रमों जब होवे भव पार ॥ निर्विकलप अनुपम मई राग द्वोष नहि लेश । बंध मोक्त नहिं विमल हैं आतम शुद्ध प्रदेश॥ पुरुषारथ अपना करो वीत राग पद लीन। परमारथ निज में वर्षे नित्य निरंजन चीन ॥ आत्म ज्ञान बाजा सभ्तो त्र्राप त्र्राप का गान। अनुभूती लच्मी लहो मंगल मोच निघान ॥ समय सार समरन करो अनुभव भाव विलास । करम ताप को शमन कर केवल ज्ञान विकास 🔢

अनन्द सागर शुद्ध हैं कमें काष्ट नहि एक। निराधार निर्मल महा निर्विकार निज देख॥ सुधा सिंधु सायव सभी निज मे निज कर जाय। भूल गयो ऋपनी निघी विषय चोर संग होय ॥ चारों गति चौगर्त है फिरय जात मभा घार। नाविकनारे नहिलगे हाहाकार विकार ॥ राजी राजी होत है गहे सकल व्यवहार। परवस काल अनादि से रुख्यो फिरेगतिचार ॥ तजो अनादिक मोह भ्रम और सकल जंजाल। श्रांतम रस चास्तो श्रबे रैहो सादा कुशाल ॥ चिन्मूरति परमातमा चिदानन्द चिदनाम। बार बार समरण करो छूट जाय सब काम॥ ज्ञान स्वरूप सुचामई तीन लोक अवलोक। श्राप तरे तारे सिंह जैसे जल मैं नोक॥ केवल शुद्ध स्वभाव है समभा सार मन धीर। श्राकुलता तज समभो समरसराचोवीर ॥ निर्विकार निमंल मह वसे शिवालय जाय। तैसे ब्रह्म शरीर में दूरश परख़ निज काय | जिसके देखे शीघ ही पूर्व कर्म भारजाय। क्यों न लखे निज ब्रह्म को तन में रहे समाय ।

जिसके इन्द्रिय मुख नही मनो वेगना धार। उसका अनुमव तुम करो पावो भवद्धिपार॥ परवस्तु से भिन्न है निजानन्द चैतन्य । उस चेतन को मान तू श्रीर तजो सव श्रन्य ॥ भवतन भोग विरक्त मन निजानन्द को ध्यान। तिसकी लंबी बेलड़ी जग भव ताप विलान ॥ रत्नत्रय के पारखी परखे रत्न ऋमोल । कोई गावे गान से उन से तू मत बोल।। ज़गवासी घूमे सदा नहि करते है भेद। ज्ञानीके बल ज्ञान से सब को लखे अभेद ॥ विश्व विनिश्वर वस्तु है देह नेह तज मोह। मोह लोभ मद कोप तज पावो केवल बोध ॥ सकल उपाधि समाधि से करड़ारोचक चूर । त्र्यातम ध्यान लगाय के पावो निज गुरा भूर ॥ वीत राग पद्पाय के लोका लोक लखाय। सप्न मंग वाणी खरें भच्य जनों सुख दाय॥ वीर न में ऋति वीर तुम काम काज कर चूर। परमातम परमेश बन जग जन से ऋति दूर॥ श्रात्म स्वरूपी एक पन निज विभव भर पूर । दर्शन ज्ञान चरित्रमय स्वसमय गुरा भूर॥

रत्न त्रय निज भाव है घारत है गुरा वान । त्र्राप समाल करो सदा ज्ञायक शुद्ध महान ॥ कुन्द कुन्द भगवान के अमृत रूपी वेन । हृद्य के पट खोल के रटन करो दिन रेन ॥ हे चेतन तुम शुद्ध हो शान्त चित्त उद्धार। क्यों न करो कछु कार्य निज समये वीते सार ॥ मोक्त योग्य मानव मिला सव योनी का सार। पड़े कहा भए कूप में तुम उत्तम अवतार॥ ्तुभ्त को निज से प्रेम है चित वन कर दिन रात । एक समय आवेस ही भव भव कर्म खपात ॥ क्रोघ मान माया सही त्रासा तृष्णा लोभ । भटकत है यह त्र्यातमा पर पदार्थ से चोभ । अपने जीवन लूट कर मं।ह लहर ललचाय। ममता वस भाग्यो फिरे भोगे कष्ट ऋथाय ॥ मानव भव उत्तम मिला साधु भई सत्संग। जन्म मरगा के दुख भगे निज निघ पावे ऋंग ॥ त्रातम बुद्धि शरीर से मोह जाल का फन्द । सकल श्रापदा मूल है मोह तजो जग द्वन्द ॥ देहा श्रित के भाव में ऋपना मान करन्त । वड़ी भयंकर भूल हैं समल चेतना वन्त ॥

साघो केवल भावना आर्त रौद्रतज ध्यान । श्रातम सन्ध्रख जोय के करो श्राप कल्यान ॥ विषयों से मुख मोड़ के शुद्ध साघना राघ। गुरा मिरा माला लारले शिव संपति सुख साध ॥ मन को निज में जोड़ के तज विकलपजंजाल। एक भाव निज में रमो पावो मोद्र विशाल।। सम्यग्दर्शन अंग युत ज्ञान ध्यान तपलीन। एक भिन्न अपनो लखो निजानन्द स्वादीन ॥ कर्म कर्म के फल विषे बरते विरकत भाव। समता सागर सारलो पावे सहज स्वभाव॥ सिद्ध समान स्वरूप है कर श्रातम श्रद्धान ॥ संबोधन निज श्रातमा परकोकर श्रपमान । रत्नत्रय निजधर्म है साधन करें न बीन। निश्चय नय से एक है भेद दृष्टि से तीन ॥ शुद्ध स्वभावी आतमा नित्य सहित निज स्थान । ».पनी भूल विसार के साघों सम्यक ज्ञान ॥ जगजंजाल जलाय के त्रातम भाव सुघार। सम्यग दृष्टि त्र्रातमा पाबे निजधर द्वार ॥ चिदानन्द के राजमें निजानन्द विश्राम। समरस पान पिया करो पावो श्रविचल धाम ॥

ज्ञाला है लिहुं लोक को ज्ञायक आपस्वरूप। श्राप ऋाप में रमत है चेतन चिन्मय भूप॥ हेमतपत है अनल में तजे न हेम स्वभाव। कर्म उदय को भोगते तजे न ह्यातम भाव।। ज्ञानी जाने ज्ञान से ज्ञानरूप गुरा वान । आप समाले आपको पावे अविचल स्थान ॥ मानव मन समभे नहीं आपा पर को भेद। संचित करते कर्म को भव भव पावे खेद।। ज्ञानी जाने ज्ञान से रमते नित निज रूप। अज्ञानी अज्ञान सभा गिरते चउगति कूप॥ ज्ञानी जाने त्रातमा करता निज थल वास । भ्रज्ञानी निज ज्ञान तज बगो जगत को दास ॥ ज्ञानी ज्ञान स्वभाव से बांधे संवर मोड़। करे कर्म की निजरा शिवसुन्दरि से जोड़ ॥ ज्ञायक दृष्टा आतमा दर्शन वस्तु स्वरूप। निजानन्द की भक्तिते पावे परम स्वरुप ॥ श्रंसमात्र रागादि जहाँ निश्चय समभे ताप। सर्व शास्त्र पारंगता जानत नाहीं आप॥ जो नहि जाने आपको पर परखे नहि कोथ। तत्त्वमेद माने नहीं किस विधि ज्ञानी होय॥

ज्ञान विना मुक्ति नही कभी न निर्मल भाव। याते ज्ञान सभायके स्वाद करो निज भाव।। निजानन्द में रमण्कर प्रकट करो निजरूप। सर्व कर्म तबहीजरे भगेभवो दिघ भूप॥ ज्ञान दर्श तप चरगा रत प्रतिक्रणघर संतोष। एक सुभावक समय लहि खुले ज्ञान धन कोष ॥ ज्ञान ध्यान तल्लीन हो भाव भजो निज तोष। निज स्वभाव में रम रहो कटे कर्म सब कोष ॥ श्रापही श्रपनी श्रापको ध्यान घरो निज धार। सर्व संपदा स्थार्थ तज श्रातम निज श्राघार ॥ परिग्रह पोटफकाय के साधो चारित पन्थ। श्राप श्रापको लारकर जापजपो शिक कन्थ।। मतिश्रुति अवधि ज्ञान से मन पर्य पहिद्यान। केवल ज्ञान प्रकाश कर पहुँचो पद निर्वांन ॥ मैं ज्ञाता तिहू लोक को स्रातम राम पिछान। इन विषयों के वासमें भ्रमण फिरो अज्ञान॥ रागद्वेष मद मोह की संगति है विकराल। विघ्न करे वरताव में भव भवखाबेकाल ॥ श्रब मैं इनकी फोज को जागागयो जगवास। करो दूर जगद्वंद को निजमे निजहि निवास ॥

में ज्ञानी गुण् ज्ञानमय सदा चेतना वन्त। भूलसुधार करो श्रवे जाय बसों जग श्रन्त॥ कर्म शुभाशुभ बंधज्यो उदय होत तत्काल। फाल देय सब भारपरे मुखपावे निजलाल ॥ करे कर्भ की निर्जरा संविपाक पर्यन्ता। श्रौसर उत्तम श्रागया ध्यान धरो शुभ सन्त॥ मन बच काय विकारको मेट घरो निर्मन्थ। जंगल में मंगल करो निजपद पहुंची पन्थ।। श्रासापासी पारकर जाय बसो गिर राज। निजानन्द स्रानन्द को स्राह्वानन निज काज ॥ ज्ञानध्यान धनु धारके मनमतंग को मार। एकाग्रह निजभाव में रमो निरन्तर तार॥ आप आपको आप कर आपा को लख लेय। **ऋौसर उत्तम ऋागया साधन साधो धेय ॥** श्रातम ज्ञानानंद मय श्रातम जोति श्रखंड। श्रपने अपने भाव में गहो गुगा गीवकन्ड॥ कर्म बंध विच्छेद कर निजानंद दरसाव। श्रातम ज्योति अमंद है घटमें प्रगटे भाव॥ **अपने अपने भाव में सब**ही राखो प्रेम। इक दिन ऐसा आयगा कुशल होयगा दोम ॥

समय सार को सारकर तजो सकल जंजाल | आप शुमाशुभ कम से लेप नहि तिहूं काल ॥ सकल कार्य व्यवहार तज ध्यावो त्रातम ऋंतु। चिदानंद ज्योती जगे भगे कर्म सब तन्तु॥ श्राप श्रातमा ज्ञान है दर्शन चारित आप। निजानन्द थिर आप है मोक मार्ग ।नज साप ॥ फटिक मिए। याहेम के स्वयं न पलटे रंग। जैसा का तैसा कहै कभी न लागे जंग॥ कंचन मय यह त्र्यातमा शुद्ध स्वभाव स्वरूप। फिरे नहीं संसार में सदा रहै चिद्रुप।। नरमव उत्तम पायके निज से निज श्राराघ। चार गति के गमन फिर पावे नाहि विषाध।। चेतन वन्त अनन्त गुगा सदा अकेलो एक। श्राप स्वरुपी श्राप हैं लेपकभी नहि देख।। बंघ दशा चाहे नहीं नहि चाहे संसार। श्रनुभव रसको चखत है चिदानन्द श्रवतार ॥ त्र्याप त्र्याप को सुमर कर समरसपीवो नीर। कर्म जाल को तोड़ के शिवपुर पहुँचो धीर ॥ शुद्धातम निज रूप है निज भावों से जोय। पर भावों से भिन्न कर निज दर्शन कर सोय।।

निश्चय नय यह ऋातमा एक रुपही देखा। विकलप कर्म निमित्त है इन नारो शिव रेख ॥ अपने अपने समय पर सर्व वस्तु, विनसाय। ऐसे चित में चिन्तवे तव पर ममतन थाय॥ अपना निम<sup>°</sup>ल आतमा देह अपावन मान । निज भावों में रम रहो परसे प्रेम जहान॥ निजानन्द निज भाव में निश्चय दृष्टि निहार। पर विभाव परस्माति तजो जब होसी उपकार ॥ श्रतुल श्रनुपम श्रातमा ज्ञान दर्श द्वय रूप। शुद्ध भाव संचित करो सिद्धालय शिव भूप॥ रत्न त्रय भंडार है त्रातमतामन मेल। ध्यान करे दिल रोकके पहुँचे शिव मग शेल ॥ धर रत्न त्रय निज विष्ठें सम दम यम शुभ मेल। निज भावों में रम रहै पावे पावन खेला॥ रत्न त्रय त्राराधते समता संयम भाव। ध्यान करे मनलाय के पावे शिव फल सार ॥ तत्त्व रुचि सम्यक्त है तत्त्व समम है ज्ञान। क्रमा धर्म चारित्र है रत्न त्रय गुरा गान॥ चेत चतुर नर चेतना पर परग्राति पर घार। दर्शन ज्ञान चरित्र त्रय अपनी वस्तु समार॥

चिदानन्द निज चेतना रमण करो हितकार । कर्म काष्ट्र को दहन कर बसे घरावसु पार ॥ देह गेह धन नेह तज भज ऋतुभव भवतार । सुल स्वरुप अमृतमय पहुँचे भव दिघ पार ॥ नर भव उत्तम पाय के आतम बोघ विचार। निज संपति समरगा करो अजर अमर पदकार ॥ शुद्धचेतना युक्त तुम दर्शन ज्ञान स्वभाव 🛭 श्रातम जोत जगाय के बनो बींद शिवराव ॥ जब तक शुद्ध स्वभाव का ऋतुभव नाहीं होय। तब तक जग में भ्रमगा है मोच महल नहि सोय॥ ध्यान योग निज स्रातमा केवल ज्ञान स्वभाव । निश्चय से साधो सदा उत्तम पद दर्शाव।। सप्ततत्त्व नव ऋर्थ सब जिन भाषित व्यवहार। निश्चय भज निज स्रातमा होय भवार्ग पार ॥ जोशुद्धातम श्रनुभवे छोड़ सकल व्यवहार। परम प्रेम निज में करे शीघ होय भव पार॥ जड़ चेतन द्वयभिन्न है भिन्न-भिन्न पहिचान। भिन्न करे निज श्रातमा मोच हेत् निज मान॥ भिन्न कर्म से आतमा येही समरग सार। अलप काल में शिवल है निश्चय नय आधार॥ सत्।वस्तु' पर्याय "सत् सत्गुस् है विस्तार 1 नहिं परस्पर एक है अन्य अन्य अधिकार ॥ स्व स्वरूप थिरे आतमा निश्चय ध्याता होय'। मोहं। मानमद मारके आप श्राप में होय ॥ शुद्ध स्वरुपी अापको परको परके रूप। जो जाने निश्चय सही करे मोह चय भूप॥ हगवारी त्रातमबली शास्त्र विशारद जान। संयम तप ज्ञानी गुणी निजानन्द अमलान॥ देवशास्त्र गुरुतत्त्व रुचि शास्त्र ज्ञान श्राघार । तप चेष्टा-चारित्र है ' मोच मार्ग व्यवहार ॥ निश्चय रत्नत्रयःभलाः समरसः भाष स्वभाव । पर की पर समभे सदा निज को सहज स्वभाव ॥ ऐसे निजर्मे रम रहे जान देख नहि भेद 🗀 रता-त्रय निश्चल रहै मंगे भवार्णव खेद ॥ अनुभवि मुनि को देख के विसय करे वह मान ! दोषः रोष निन्दा तजे निज संयम सनमान ॥ देवशास्त्र-गुरु धर्म में वर्ते भक्ति महान । पुराय बंध संचित करे कर्म चब नहि जान ॥ श्रंसमात्र परद्रव्यसे वर्ते बुद्ध अनुराम। सर्वी गम जानी भये मन में नाहि विराम ॥

संयम तप व्रतशील है भगे परिष्रह भार । निजानन्द रस लीन है करे कम वय कार॥ चिदानन्द से भिन्नपरमाने जाने दृद्ध। निज स्वभावराचे सदा होय ज्ञान परतन्त ॥ ज्ञानी गावे गान को चेतन तीन प्रकार। वहि रातम अन्तर सहीं परमातम सुख कार ॥ देह नेह साधे सदा वहिरातम मति हीन। देह भिन्न निज ज्ञान मय देखे चेतन चीन॥ में हीं ब्रह्मस्वरुप हों अन्तर आतम लीन। भिन्न कमल जल मेंरहै जग में नाहि मलीन ॥ कर्म कलंक परवाल के पायो निज पदरूप। सकल निकल के भेद से परमेश्वर पद भू।। नित्य निरंजन ज्ञान मय परमानन्द स्वरूप। चिदानन्द पदवी धरे अजर अमर तदरूप॥ निज भावों कोनहितजे परको गहेन लेश। सवको निज में जानता परमब्रह्म परमेश॥ वरगा गंध रस रहित है शब्द स्पर्श नहि पास । सोनिज समता भेष है नाम निरंजन तास॥ पुराय पाप नहि पास है राग द्वेष नहि दोष। म त्रतन्त्र नहि यन्त्र है है अनन्त गुण कोष॥

जाके घ्येयन घारगा मंडल मुद्रा नाहि। सदा ध्यान के गम्य है ध्यानी जानत ताहि॥ चारो ही अनुयोग में गाये गये है गीत। सोनिवसे हि शरीर में शुद्ध बुद्ध जग जीत।। निम ल ज्ञान पवित्र है वसे शिवालय स्थान । तैसा ब्रह्म शरीर में भेद कछु नहि मान॥ जिसको निरखे शीघ्र ही पूर्व कर्म खिर जाय। देख दर्श उस ब्रह्म का नर भव सफल फलाय ॥ सब पर कापरिहार कर मनका तज ब्योपार 1 चिदानन्द चेतन्य को मान करो शिवकार॥ अतुल ज्ञान घन आतमा मूर्ति हीन चिन्मात। विषय वासना हीन है तीन लोक विख्यात॥ भवतन भोग विरक्त हो निजानन्द को ध्याय। कर्म कलंक पखाल के सीधा शिव पुर जाय॥ अमल अनादि अनन्त है निवसत है निज संत । संशय तज्ञ समरण करो चिदानन्द दर्शन्त॥ श्राप हि श्राप श्रमेद है संशय विन भगवन्त। परमानन्द प्रभाव में तीन लोक मालकन्त॥ यद्पि कर्म से लिप्त है बसे वास तन माहि। निश्चय नयनहि लिप्त है शुद्ध शान्त पद पाहि ॥

जाके. भीतर : जग वसे जग में जाको नास 1 जग वसता भी नहि वसे यह परमात्तम खास ॥ निश्चय नययों कहत है कर्म भिन्न अवतार। प्रतिविवक हो भाषता ऐसाईरबर ज्योतिस्वरूपी ज्ञान घन वसे मोच के स्थान। तैसा ब्रह्म शरीर में वसते भेदन जान॥ जिसके समरण शीघ्र ही होय करम चक चूर। निरख निरख निज त्रातमा होय ऋदि भर पूर ॥ परमारथ निज ब्रह्म है ऐसा निश्चय होय। सोही उत्तम त्रातमा परम पदारथ सोय॥ वंचेन्द्रिय मन भिन्न है भिन्न हि सर्व विभाव। गति चार से भिन्न है चेतन चिन्मय राव॥ जरामरण के दोष से होते हो भय भीत॥ तो निज श्रातम ध्यान में लगे रहो पल मीत। श्रजर त्रमर निज देह में वास करे गुरा माल ॥ बार बार समरणा करो खावे नहि फिर काल। अष्ट कर्म से रहित है सकल दोष नहि पाय॥ दर्शन ज्ञान चरित्र मय निज वस्तु को ध्याय ॥ काल लब्धि पक जाय तव मोह सेन भग जाय। सम्यग्दशनसव लहै अपना रूप लखाय।

'बाल"तरुगा बुढा नहीं 'पंडित ''उत्तम बेन। भोरा भीला लाल नहीं 'ऐसा उत्तम नेन ॥ । श्रातम । यामस्वैरयनही नहि <sup>मक्</sup>त्री रजपूत । नरानारी नारकः महि ज्ञानी ज्ञान सपूत ॥ क्षामी सेवक शिशु नहीं नहि कायर गुरु देव। श्रनी रंक पंडित नहि पाप<sup>ः</sup>पुएयः नहि सेव॥ धर्माः घम पदार्थ में नहिः गगन जड काल । इन में नहीं है आतमा यह निश्चय लखहाल ॥ . अन्य तीथं मत जाय जिय निर्मेल संयम घार । अनुभव पद प्रापत करो तीन भवन में सार॥ सम्यग्दर्शन ज्ञान गुण शुद्धा चरण पिछान । तपजप संयम सफल हो पावे केवल ज्ञान ॥ एक त्राप ही ज्ञान है ऋन्य सकल व्यवहार। इन में शंका मत करो जब पावो भव पार ॥ सी तोला सोनो धरियो काम परे जब लेउ। ऐसे तात जिनेन्द्रवच घर श्रद्धा समकेउ॥ उत्तम निर्माल श्रातमा ध्यान धरो मन ताग्। ं जिसको ध्यावत पाईये इक 'छिन' में' निर्वाण ॥ जिसके निर्माल भाव में चसे न आतमराम। जिसके सम दम शील तप व्यर्थ भये सब काम ॥ स्वपर प्रकाशक ज्ञान है त्र्राप रूप ऋपगाय । ज़ैसे रवि श्राकाश में तेज ताप जग छाय॥ जिस के त्रातम ज्ञान है लोका लोक विकास । एही तीरथ राज है ऐसा बस्तु विलास ॥ जैसे निर्म ल जल विषे चन्द्र विवम लकाय। तैसे निर्माल श्रातमा लोका लोक लखाय।। निज पर के पहिचान में ऋातम ज्ञान विलास। निज प्रदेश में निजरमें ज्ञानी गगन निवास ॥ जो त्रातम से भिन्न है बहिरातम पैछान। वही वस्तु विकार है समभा सोच निज मान॥ जिस की मित मन में मले सो ही पुरुष प्रमाण। जैसी मित तैसी गित ऐसा नेम बखागा॥ इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र मुनि (जस का करते ध्यान। श्रितिशय केवल ज्ञानमय सो परमातम जान॥ परम ब्रह्म निज श्रातमा छोड़ न पर को ध्याय। तब उतरे भव उधदि से वचन जिनेस्वरगाय॥ सब द्रव्यों से मिन्न है चेतन चिनमय राम। जो आधे चरा। भी रमें भस्म करे जग काम ॥ सब चिन्ता को छोड़ कर निजानन्द को ध्याय। ते पावे निज परम पद जग में फिर नहि स्राय ॥

निर्माल मन समदर्श ते बहा शान्ति प्रत्यच्छ 🖡 जैसे घन बिन गगन में रवि दर्शे अतिस्वच्छ ॥ चेतन निर्माल फटिकसम राग रंग रति नाहि। जैसे निर्मल काच में स्रानन दर्शे ताहि॥ तीन भुवन में सार है आतम ज्ञान अपार। कर्म कलंक पखाल के पावे शिवपुर सार ॥ दर्शन ज्ञान अनन्त धुख वीर्य अनन्तानन्त। पकते हैं फल मोच के रहते काल अनन्त।। तीन भुवन में जीव को मोच अवस्था छाड़। सुख साधन नहि श्रोर है साधन श्रातम जोड़ ॥ जाने देखे अनुभवे दर्शन चारित ज्ञान। तीनों सोमे त्रातमा यह निश्चय परमाण्।। निज से निज को जोयके ब्रातम शक्ति विकास। रत्न त्रय मय त्रातमा मोच सदन में वास ॥ चिदानन्द चैतन्य मय परमानन्द किलास। निश्चय उत्तम त्रातमा नित्य निरंजन कास ॥ श्रापा पर को जान कर पर सें प्रेमी तोड़। शुद्ध स्वभावी अतमा सम्यग्दर्शन मोड ॥ रत्नत्रय के पारखी लक्गा लिवत तील। गुरा समूह निज आतमा येही लच अमोल ।

भेद सहित बस्तु लखे आवे अविचल ज्ञान। दर्शन उत्तम पाय के चरण सहित निर्वाण ॥ निर्माल श्रातम ज्ञान है जो जाए। निज मान। परम पवित्र प्रमागा है शीघ लहै निर्वाण ॥ ज्ञानी के घट ज्ञान से कर्म न श्रावे कोय। सूर्य किरगा के सामने अंधकार नहि होय॥ चेतन तज इस जीव को अन्य न सुन्दर कोय। याते अपने आप में रमण करो सुख होय॥ मरकत मिंग जिस हात में काच खन्ड नहि प्रेम । जो ऋनुभव रस रम गया सब है धुरह्नभ खेम ॥ तीयं तीर्थ के भ्रमण से मुक्ति न पावे कोय। स्वानुभव जाग्रत करो शिव सुन्दरी वर होय ॥ स्वानु भव सब जीव के छोटा बड़ा न कोय। सर्व जीव परिब्रह्म है ऐसा निश्चय होय॥ केवल ज्ञानी ज्ञानमय जनम मरगा से हीन। गुण प्रदेश उनसबनि के एक बराबर लीन ॥ अनुभव रस में लीनविन पावे कष्ट महान । निज अनुभव को अचलकर पावे निज कल्यासा॥ भाड़ी जड़के नाशते सूखे पत्ता मीर। अनुभव से सब भवकटे जामगा मरगा मरोर ॥

करः अनुसक निज तस्व को जिसमें शांत प्रभाव। भरते त्रेम मिटायके निजगुरा गहो स्वमाव।। :जिनका चले न चित्त थल इन्द्रिय विषय कथाय। उसका चेतन शुद्ध है निर्मल जल भलकाय।। न्जो समाधि में मन रचे साबधान गुराबान। सोह मरे मन नाचले यावे पद निर्वाण।। किता तजदे सर्वथा शुद्धातम पहिचान। मन विकलप कछुमत करे । पावे पद निर्वाण ॥ जो तुम भव दुख से डरो अरु चाहो कल्यागा। तो अपने में आपको जाप जपो निजमान॥ सीमे सीमासी सीमाते जेसीमे तत्काल। · अनुभव रस के पानते सीमा सीमा रे · लाल ॥ कामधेनु चिन्तामिण सुरतरु पारस पारा। मोतीमाराक ऋदिदे ऋनुभव सुख नहि आरा।। बिधिनिषेद दो खेद है आप आपमें आप। निश्चय चेतन शुद्ध है श्रीर सकल संताष ॥ अनुभव अनुपम अमल है भव भंजन बलवन्त। अनुभव चिन्तामिशा रतन शिवसुन्दरि को कन्थ।। अनुभव अमृतको रहै पावत सम्यक् ज्ञान। ध्यान अपिन प्रजलाय के कर्म जलावत ठान ॥

चिनमूरत परमातमा आनंद दान अन्ए। तन घन विसन विसार के निरालंभ भज रूप ॥ सकल विभाव ऋभावसे मन विकलप मिट जाय। परमातम या त्रातमा भेदाभेद विलाय। श्रब हम निजपद नहि चर्गे स्वातम गुरा गंभीर। परखेरों पद आपनो मोह फंद को चीर ॥ ज्ञेयक ज्ञायक आपही ज्ञान चरगा दग तीन। जगको लेखो मरगयो पुरायपाप पद हीन। जगमग ज्योती आतमा वर्णादिक नहि काम। काल ऋनादि अनन्त भव भोगे निज तज नाम॥ परसंगति परसादते दुख पावे यह जीव। स्फटिकमिंग्। काला लगे तद गत स्वच्छ हनीव ॥ प्रगट सिद्धसम शुद्ध है देखलेउद्दग जोय। ब्रह्मदेव भीतर बसे अनुभव कर सुख होय॥ चेतन श्रनुभव नितकरो काजसरे सब कोय। आसन अपना साधिके थिर सामायिक जोय॥ श्रातम ज्ञान विरागता शरगो सुन्दर साध। रमजाना गुगा श्रेष्ठ है त्याग करोपर खाध॥ पुएय पदारथ स्वर्ग है पाप पदारथ नर्क। दोनों तज दुखदाव है भज निज आतम वर्ग ॥

पुद्गल जड़में राचकर चेतन करे विलाप। सकल वस्तु अपनाय के भवभव करत प्रलाप ॥ **ऋातम ज्ञान जगायके ऋमर भये हम सोय।** गलत जलतजल अगनिते असिविष नारो कोय॥ विषधर डस न सके नहीं दामनी दमकन काच। सिह व्याग्र गज सर्व पशु चीता चोर पिशाच ॥ तिलि तेल घृत दुग्ध में तन में श्रातम जान। पुद्गल विनसत जरत है आतम अमर महान ॥ मिलजुल पुद्गल आतमा तिलमें तेल मलान। न्त्रातम पुद्गल भिन्न है निश्चय नय परमान॥ श्रातम इन्द्रिय रहित है ज्ञानमई गुगावान। अजर अमर यह आतमा आँख नाँक नहि कान ॥ सुख दुख तन को होत है करत लाभ नहि हान। रोग शोक नहि जासके हर्ष विषाद न आन॥ निजानन्द ज्योती जगा केवल ज्ञान विकाश। उत्तम शिक्षा त्र्रापको त्रजर त्रमर पद पारा॥ चाहत निज कल्यान को तव आतम पहिचान। चेतन पुद्गल भिन्न है निश्चय नय परमान॥ मिलन भये सब अंग में लवग खिल्लसबमान। श्रातम इन्द्रिय रहित है रानमयी गुग्वान॥ चिन्मूरत चैतन्य है गुगा अन्नत चिद्रुप। श्रेगी मार्डे चपक की जाय बगो शिव भूप ॥ सकल विषय करतूत कर नाचनचत चउँ श्रोर। तीन लोक को ईश हो लज्जित क्यों नहि मोर ॥ ज्ञानमय यह स्रातमा त्याग योग पर द्रव्य । नारोतवही पुद्गला भाव शुद्ध भज भव्य ॥ शुद्ध रूप जल लायके घोय करम रज रेगा। श्रविचल मुख पावा सदा यह निश्चय नय वेगा ॥ जाने निज पर भेद को श्रातमा ज्ञान नवीन। सो स्वामी सब लोक को सदा शांत रस लीन ॥ ·लोक शिखर तिनको लखे पुरुषाकार स्वरूप। निर्विकार निर्दोष है निश्चय नय निज रूप ॥ लोक शिखर पर सिद्ध है केवल ज्ञान स्वरूप। जिन को उर अन्तर लखे रुपातीत अनूप॥ ध्यानी ताको ध्यानघर पावे केवल ज्ञान। श्रविनाशी पद पायके करे सकल कल्यान ॥ प्रथम जतन हृद्ये धरो सम्यक दर्शन लार। ताके होते सहज में सम्यक ज्ञान निहार ॥ दर्शन ज्ञान स्वभाव से मन थिरता हो जाय। तब सम्यक चारित्र है रत्नत्रय पद पाय ॥

चिद्राक्त्द पहिचानते अनुभव श्राव अम्ब सहज्ञ स्वरूप स्वभाव से पुरायः पाप नहि ह्यापः। गुग् अनन्त उपजत जहाँ अनुभन्न रस चाखन्त । इस लिये अनुभव रःन सम नहि दूसरो सन्त ॥ गुग अनन्त अनुभव विषे सब रस इस रस माहित अनुभव रस समसारिको और जगत में नाहि॥ पंच परम गुरु, हो गये होंगे इस जग माहि 🛊 इस अनुभव परसाद ते पावे शिव मुख जाहि॥ श्रनुभृत श्रातम रूप है :श्रनुभव है निज सार 🛊 श्रनुभव चिन्ता मशि रतन भवद्धि करहे पार ॥ कोलाहल कलि त्याग के निश्चित हो वटमास । निजानन्द को मनन कर हृदय गर्भ निवासः॥ ज्ञानी जन के भाव ही ज्ञान मई निज होया श्रज्ञानी श्रज्ञान वस ज्ञान भाव नहि को**य**ा। चकी अनुभव रचन को चक रतन तज देय। महाभयानक जगत से शुद्ध होय शिव लेख।। श्रावक या ऋषिराज हो जो साधे निज तत्व । एक समे सब कम को दसन को दल सत्व॥ इन्द्र महेन्द्र नरेन्द्र नर विद्या घर घर ऐन्द्र 🛊 रक्तक नहि इस जीव को रक्तक अनुभव केन्द्र-॥

सम्यग्ज्ञान स्वरूप है अनुभव के आधार। श्रतुल श्रनुपम वीर्य से सिंद्ध होत तत्कार ॥ श्रन्तर दृष्टि डाल के कर श्रातम श्राचगा। एक समें में लाभ लहि ज्ञान राज का शर्गे॥ निजानन्द निज रस विषें उपजत श्रानंद रूप । सम कित लुक्सा साध कर पावे सहज स्वरूप ॥ सेनी चडंगति जीव के सम्यग्दर्शन भेष। पावे सहज स्वभाव से या गुरु के उपदेश ॥ सत्य अबस्था प्रेम है समता दिन दिन होय। छिन छिन साधे सत्यता समकित समरस सीय ॥ प्रशम भाव संवेग दम अनुकंपा आस्तीक। सम्यग्द्दि श्रातमा ये लक्ष्ण निज सीक॥ दागा दल तंत्रह विना मुक्त माल नहि पोय। सम्यग्दर्शन ज्ञान बिन मोच माग नहि होय॥ भो संसारी त्रातमा परसे तोय न काज। तेरे घर में तू वसे तामें तेरा राज॥ भो भ्राता सद्गुरु कहै स्वस्वरूप शिव वास । कुन्द कुन्द वागी खरी निश्चय मानो तास॥ चेतन चिन्मय रूप है पुद्गल में नहि स्रंश। या ते पुद्गल त्याग के वसो चेतना वंश ॥ चौरासी भ्रमता सतां दुर्लभ नर भव पाय। करनी हो सो कर चुको श्रीसर बीत्यो जाय॥ शुद्ध स्वरूप विचार के सिद्ध समान निहार। श्रातम त्रमृत भारत है पान करो दग धार ॥ द्रव्य रूप सव थिर रहै थिरपर्यायन कोन। शुद्ध दशा घारो सही नयपर्यायक गोन ॥ वैर भाव भय त्याग के सम़ता सम रस लेय। निज समान माने सभी आतम ज्योत जगेय।। जैसा उञ्जल फटिकमिंग तैसा स्रातम ज्ञान । तन मन वच जुदा रहै ऐसा उत्तम मान॥ निर्विकलप शुद्धातमा ब्रह्म ज्ञान घन शुद्ध। विभव विभाव से भिन्न है ब्रह्म स्वरूपी बुद्ध ॥ चेतो चेतन चेतना चिदानन्द निज चैन। याते चेतन चेततू चेतन चिन्मय नैन॥ अध्यातम निज श्रातमा वसे चतुर्गुंग स्थान। श्रातम वल प्रगटे तहां तेरह चौदह स्थान॥ चेतन लक्क्ण श्रातमा तन लक्क्ण जड़ जान। तन से ममता मार कर चेतन चिन्ह मलान ॥ तन प्रमागा चेतन रहै भिन्न रहे तनलदा। लक्या लक विचक्या अवनहि परतक।।

उपादान वलवान है त्रातम मुल स्वमाव। जाने : सम्यन्ज्ञन से : सम्यन्दर्शन : भाव ॥ " सकल देव में देव है श्रातम राम नरेश। श्राराधन कर श्रातमा पावे निज परमेशा। भ्रमत फिरो संसार में पार न पायो तास । निरखे जब निज रूप को तब होवे शिव वास ॥ परमारथ पर में नही परमारथ निज पास । परमारथ साधो विना प्राणी सवको दास॥ ध्यान घरो निज रूप को ज्ञान चरण तप सार। तुम तो राजा जगत के चेत चिदानंद तार॥ चेतन रूप अनूप है जो पहिचाने कोय। तीनं लोक के राज की पदवी पावे सोय ॥ तुम तो कमल समान हो सदा अलिप्तस्वभाव। लिप्त भये संसार जिय परपरगातिलिपटाव ॥ श्रपने श्रापस्वरूप में प्रेम करे दिन रात। सोही निश्चय शिवलहै जोड़े जग जनहात॥ जागो जोगी जगत को सव से न्यारोनाथ। जोम जुगत पावे सही शिव नगरी को साथ॥ .. पर पद से यह राचकर भूल्यो आतमा हंस। संगत नीची त्याग दों चिदानन्द के बंस ॥

मुद्धा तम पद साध के निज गुरा आप रम त। मोक्स मार्ग चलता थका पावे पावन पंथ ॥ उपा दान आदर करो मोच मार्ग को बीज। चिदानन्द शिव लोक में पहुँचा वे निज रीभा ॥ निर्मं ल आतम रूप को जब नहि साधन योग। तव शिव सुख पावे नहीं परम समाधि योग॥ श्रपने शुद्ध स्वभाव की निजको नहि पहि छान । उसके तप ब्रत शील सव व्यर्थं कहे भगवान ॥ चेतन रूप अनूप है जपता आपही आप। तन मंदिर में निरख लो फेंको भव की ताप ॥ तीर्थ राज घट में बसे दूड़े सकल जहान। मोह गहल की लहरमें आपा पर नहि भान॥ भव बाधा बधता रहा मन ऋाशा के भार। श्रातम रस राचा नहीं चला जात संसार॥ निजानन्द में मगन है परमानन्द स्वभाव। वह योगी योगीन्द्र है शिव पुर स्वामी राव ॥ जनम मरगा कर थकगयो निद्रा मुर्छा खेद। तो तुम समभो श्राप में परसे निज को भेद ॥ श्रजरामर निज धर्म है धारों निज में नेक l जनम मररा भय भगत है. आपही पावे एक ॥

निजानन्द में रमगा कर केवल ज्ञान विकाश। मलमूत्तर से मिलन तन तामे आत्म निवाश ॥ रागद्वेष परिहार कर जड़ पुद्गल पहिचान । द्वीर नीर सम न्याय कर आतम ज्ञान निघान॥ जीव अन्य तन अन्य है अन्य सकल जंजाल। निजस्वरूप लख नम से पहिरे मंगल माल ॥ दीप रतन दिन कर यही अगिन चीर पाषागा। स्वर्गा रजत घृत फटिकमिंग येनवजीव प्रमागा ॥ श्रातम तन से भिन्न है निर्म ल जल श्राकाश। अथवा जल में कमल है निजानन्द परकाश ॥ निर्म लमय आकाश है तथा हेम अमलान। ऐसे निर्म ल त्रातमा भाव भक्ति पहिचान॥ दृष्टी धर नाशाग्र में चेतन चिनमय मान । दुग्ध मात नहि पीयगे जन्म जराज्ञय जान ॥ ज्ञानमयी निज त्रातमा पुद्गल पर जड़ जान। मिथ्या मोह मदान्घ तजभज आतम अमलान ।। पुराय वान धरमातमा भाग्यवान गुरावान। जो तजते परभाव को विश्व वस्तु पर जान ॥ रमते त्राप स्वभाव में नहि पुद्गल त्रादेश। ते शिव पावे परम सुख तज संसार कलेश॥

विरले श्रदावान है विरले निरले ब्रह्म। नक्लब्धि विरलेलहें निजानन्द परिब्रह्म॥ निजानन्द शरणो सही भव वन उतरे पार । ज्ञान मई यह त्रातमा सदा शान्ति दातार ॥ वट शक्ति है बीजमें बीज मध्य बटजान। शक्ति त्रातम राममें जग पूजत गुरागान ॥ यन्त्र मन्त्र सबतन्त्रतज भज निश्चल श्रधान। सो सम्यग दर्शन सही ज्ञान चरण अमलान ॥ ज्ञान दरश चारित्रतप निजसें निजपहिचान । स्व स्वरूप को ध्यान धर पावे केवल ज्ञान ॥ सम्यगदृष्टि त्र्रातमा साधन है निजरूप। एकाकी साधेसदा स्वातम रूप अनूप॥ पांचों ऋक निरोध कर मन थिरता सम आय। अजर अमर गुगा गुगा निलय ऐसा आतम राय ॥ जग से मोह निवार के राग द्वेष परिहार। उत्तम स्वातम ध्यान घर सिंधु नीर से पार ॥ समता मुख में मगन हो राग द्वेष नहि लेश। निजानन्द में रमशा कर काटे सकल कलेश।। विषय कषाय कषे नहि निराबरण निर्मोह। इन्द्रिय मनमयसमन कर साघेस्वातम सोय॥

सुख सागर के स्नान में लगे रहे दिन रात। रोग शोक नहि रोष है सम सन्तोषी गात॥ पूरगा ज्ञानानन्दमय अजर अमर अमलान । बीतराग सर्वज्ञमय ऐसा त्र्रातम जान॥ सम्यग्ज्ञान संमाल के मिथ्या मोह निवार। शुद्ध दशा घारण करो निजानन्द अवतार ॥ निरावाध निज गुगा लसे ज्योती रूप अनूप। ऐसा स्रातम राम है निरख निरख निज भूप ॥ लोका लोक स्वरूप को जानन देखन हार। ऐसा स्रातम ज्ञान है प्रगट करो तत्कार॥ जय जय सुर धुनी करत है ऐसा ऋातम बोध। बार बार समरण करो मन में मानों मोद् ॥ **अ**तिम रूप अनूप है सुर नर के नहि गम्य। ध्यान धरो चिद्रुप को होय निगंजन रम्य॥ शिव स्वरूप त्रातम सही त्रातम करो सुधार। अनुभव रस धारा करो निज पर करो विचार ॥ ब्रह्म रूप अपने विषें भजले भाव विशाल। मोह सेन परिहार कर गावो निज गुरा माल ॥ जगन्नाथ जगदीश है पुरुषोत्तम निज ज्ञान। सर्वैशिरोमिंग श्रातमा ध्यावत निज कल्यान ॥

परम पुरुष परधान है शुद्ध बोघ आधार। ऐसा त्र्रातमराम है त्र्रांतर करो विचार॥ ज्ञाना नन्द स्वभाव है शोभितं है श्रमलान। निजप्रदेश में रमन है परमातम परघान॥ पूरगाचन्द्र प्रकाश मय भव संताप विनाश। दिनकर समपरकाश है भेद ज्ञान निज पाश ॥ श्रापहि मोच निवास में जाने वाले लोग। निज लीला में मगन हो त्रातम ऋनुभव भोग ॥ सर्वोत्तम त्र्रति श्रेयं है सन्तति धारक आप। श्राप त्राप को परखलो गुगा त्रनन्त है सापू॥ मुनि जन त्रादर करत है त्रातम गुगा त्रभिराम । धर्म तरू सुन्दर हरा फल है मोच मुलाम ॥ भव सागर के पार को कारण त्र्यातम जान । वार वार समरगा करो समय सार वाख्यान ॥ श्रातम श्रनुभव कमल है हरे हमारी ताप। निजानन्द का गान में नही ताप संताप॥ धर्मरूप अवतार है आतम ज्ञान महान। पारस लोहा हेमकर भूषण धारे मान्॥ तीन लोक स्रानन्द मय रमते स्रात्म प्रभाव। तारगा तरगा जहाज है ऐसा त्रातम राव॥ लोभ पाप को भार है देत सदा आताप। इनको कर परिहार तुम आतम दरशन साप॥ मुनि न मोदन चन्द है आतम उत्तम कंद। निरावरण निजरूप है सुन्दर शोभा मंद ॥ मोह सुभट को पटक कर मन इन्द्रिय को जीत । **ब्रातम निधि साधन करो पावो परम पवीत ॥** निज ब्राश्रय विश्राम है ऐसा चेतन राम। साधन कर पावे सही होय सकल अभिराम ॥ परमानन्द अभेद है ध्यावत जग जन सन्त। पावत निध अपने विषें भ्रमगा मिटे जग अन्त ॥ शुँद भाव से ध्यावते पावे ऋपनु राज। केवल लदमी पायके शिवपुर करते राज॥ ऋतुल वीर्य आतम लसे काम कोप नहि ऋंश। श्रेष्ट पुरुष पुरुषार्थ से करे कर्म विध्वंश॥ श्रातम ज्योति श्रमंद है जन्म जरा चयकार। निश्चल ध्यान लगाय के निरखलेउतत्कार ॥ सम्यग दर्शन ज्ञान गुगाचारित आत्म स्वरूप। धर्म मार्ग धारगा करो तरो भवो दधि कूप॥ काम दाह को दमन कर ज्यो ज्वाला जलधार। श्रातम रूप सयाल के पहुचे भव जलपार ॥ **अ**तिम रूप अनुप है लोकतरूप अनुप । रमण भाव निज शक्ति सो साधन करो स्बरूप॥ निजानन्द श्रादीन है निर्मल सम परिगाम। शुद्ध भाव साधन करो पावो निज ऋाराम ॥ गुरा पर्याय अनन्त युत वस्तु स्वयं परदेश। स्वयं काल स्वचेत्र हो स्वयं स्वभाव विशेष ॥ शिवकन्या के कन्थ कव होंगे अ।तम राम। श्रपनी संपात सारलो सिद्ध करो निज काम ॥ शान्त स्वभावी त्रातमा त्रविनाशी त्रविकार। शांति नाथ पद पाईये कर्म करो ज्ञय कार ॥ जगत कार्य जंजाल तज आतम भज आधीन । सब गुगामें सरदार हो हम तुमर आधीन॥ मिथ्या मोह कषाय मद महा बोर अधियार। जगमें शिवमग लोपते तजो तजो निज धार ॥ श्रातम अनुभव श्रादरो नहि श्रादि नहि अन्त। सदा काल शोभित रहै जयवन्तो जय वन्त ॥ तीन लोक आगध्य है आतम धर्म महन्त। धैर्य वीर्य गुण्याम है शरणागत हो सन्त ॥ गण घरादि समरण करे गणपति गावे गान। ऐसा त्रातम राम है स्मरगा करो निज मान ॥

आतम अनुभव श्रावते राग द्वेष मिट जाय। घर्माधर्म विरोध तज सम्यगदर्शन पाय॥ हे स्रातम तुम नोनिधी चिन्तामिण मय नाम। हम को तुम भव सिंधुते पारकरो गुगा धाम॥ दिच्य ध्वनि वर्षाय के सर्वे ऋर्थ दिखलाय। शिव मारग पावे हमें दोष रहित कर राय।। भ्यों मोही मानी महा जाने नहि निज भेद। बारत है ऋल्पज्ञ जन पावे निज गुरा भेद ॥ बल अनन्त आतम लसे सब विद्या के बीज। ऐसा त्रातम राम है मुक्ति पंथ भज चीज ॥ पर निमित्त से जीव को रागादिक परिगाम। पर निमित्त को त्याग कर पुरुषारथ सज राम ॥ अन्तर बाहिर शत्रु सब जीतो स्रातम राम। निर्भय त्रचल मदा रहो करो सदा त्राराम ॥ श्रातम ज्ञानी त्रातमा वाग्गी सुधा समान। जो पीवत सुख अतिलहै अजर अमर पदथान ॥ पाप सघन बन दहन दब विश्वेश्वर भगवान । श्रतुल प्रभा घारे महाऐसा त्रातम जान॥ पूरगा जब परकाश हो जागे केवल जोस । लोका लोक विलोकते नहि राग नहि दोष॥

भवाताप त्रातम हरे शीतल निर्मल नेर। ध्यावे गावे भावसे वे उतरे भवतीर ॥ धन सम गर्जित कर्म रज तर्जित जग जन देह। ऐसे पुद्गल कर्म को हग घारी नहि नह ॥ श्राकुलता नहि तत्त्व में स्वपद में श्रानन्द। श्रचल रूप निज त्रातमा भाव त्रभावी द्वन्द ॥ शिवमारग की शुद्धता दोषरहित वरताव। ज्ञानानन्द स्वभाव में सर्वे ऋर्थ भलकाव॥ जाकरि त्रातम जानिये सो है त्रगम ऋजन। निर्गु ग सब जन कहत है श्रंतर लख परतच ॥ चेतनतामय ऋष्टगुगा त्रातम में परघान। श्रवल श्रमुरत श्रातमा श्रजर श्रमर श्रमलान ॥ ज्ञान जोति जाग्रत करे व्यापक लोका लोक। ऐसी उत्तम त्रातमा भालकत निजगुगा थोक ॥ ऐसी श्रन्तर श्रातमा समरों मन वच काय। भव समुद्र को पार कर पहुँचा शिवपुर जाय ॥ सर्वोत्तम यह त्र्रातमा भवसागर से दूर। तत्वा तत्व प्रकाशते ज्ञाता व्यक्ता पूर॥ तारगुतरग् निजातमा ऋतुल शक्ति क साथ। घीरवीर निज भाव है सदा रहत है साथ॥

वस्तु शुद्ध स्वभाव है निर्मल ठंडा नीर। स्वच्छ लिखो समभाव से हरे जगताकी पीर ॥ पुरुषारथ चारोविषें मोच पदारथ सार। सोही पावे स्रातमा स्रतुल वीर्य निजधार॥ कर्म मेल प्रदालकर वस्तु स्वरूप लखाय। ऐसी उत्तम अ्रातमा शिव सुख भुगते जाय ॥ निजा नन्द तल्लीन से शुद्ध ज्ञान मय होय। मोह कर्म चक चूर कर निज स्वरूप निज जोय ॥ निज प्रदेश निष्कं पहै निज स्नानन्द निवार।। परम पुरुष आतम लसे घट घट वास विलाश ॥ श्रातम तत्व विचारिये शास्त्र ज्ञान के द्वार। श्रंतर मुख श्रवलोक ते निजानन्द श्रवतार ॥ सदानन्द त्रानन्दमय त्रातम त्रनुभव जीव । निज त्रानन्द विलास में रमगा करे शिव पीव ॥ गुरा त्रनन्त पर्याय के ज्योऽविभाग परिछेद। भृमी जल तर पवन अग त्रस जानत गुरा भेद ॥ श्रातम ज्ञान अमोल है है आगम अनुकूल। भविजन बाधक शक्ति है शिव संपति को मूल ॥ श्रातम तत्व निहारते शब्द शास्त्र को ज्ञान। सहजेही पावे सही ऐसी शक्ति महान ॥ ब्रह्म ज्ञान त्र्यातम विषे लिखे शुद्ध अविकार। शब्द शास्त्र का ज्ञान को त्रातम तत्व विचार ॥ सूच्य तत्व स्वभाव में भालकत है सव श्रंग। मोच मार्ग अंतरलसे ऐसा आतम गंग ॥ तीन शतक त्रेसट भये पाखंडी शिर मोर । श्रातम को न हिजानते जगत मचावे शोर॥ श्रातम वल परचंड है धर्मयथारथमंड। ये ही गुरा स्नातम विषें रत्नत्रये करंड ॥ जो निरखे निज नेन से महाज्ञान भंडार शुद्धातम होते सही शुद्ध वुद्ध अविकार ॥ शान्त अकंपित आतमा घट में करे निवाश। शुद्ध सुवर्ग समान है महाज्ञान गुगा राश ॥ कर्गा रूप कतीर है निर्मल निज निर्लेप। रहे अकंपित आतमा राग द्वेष नहि लोप॥ कर्म अंश भर जायगे नहि मोहमद फैख। मेघ पटल विन सूर्य जिम प्रगट श्रातमा देख ॥ तेज प्रचंड प्रभावते श्रंघकार श्रघजार । त्रातम जोत जगावसी ऐसा त्रातम सार II श्रातम शक्ति सुभाव से होत करम सव चीन। सम्यग्दर्शन शुद्ध कर ज्ञान चरण निज लीन ॥

शत्रृ जीतेब्रिनक में होत सुखी स्वाधीन ; निज स्वरूप श्रानन्दमय रमण् रचत परवीन ॥ सकल पाप परमाद को अन्त करो बलवन्त। पुरुषारथ निज विर्यसे सुखी, हो उसवसन्त ॥ मन मतंग बल मारकर इन्द्रिय विषय विडार । निजानन्द जीतव्यता जरामरण द्वयकार ॥ त्रातम **मुखमय मान कर सदा मगन मन लीन**। कर्मावर्ण विनाशकर धीर वीर भव छीन ॥ एक रूप निज स्वाद से सदा मगन गंभीर। कर्म काष्ठ जल जाय तव धीरवीर भवतीर ॥ भ्रातम लवगा शुद्ध है, इन्द्रिय विषयातीत । वचन ऋगोचर गम्य नहि सुरनर गावे गीत॥ श्रातम रूप श्रगम्य है, मुनि जन मनमें मान्य। सञ्जन जन समरण करे करे कर्म की हान्य॥ सन्तन मनमें मान्य है त्रातम राम स्वरूप। सज्जन बल्लभ त्रातमा ध्यान धरे निज रूप। काल अनन्ता नन्त से आतमजोत अमंद ॥ अव्यय अविनाशी सदा कर्म वन्द के फन्द। स्वयंजोति जगायकें देखे सब संसार । सब के स्वामी हात ह ब्रातम ज्ञान ऋपार ॥ हिलमिल रहते सर्वं जन तबही सब आनन्द । संगत स्वातम सारलोचन्द जोत तव मन्द ॥ चकीन्रुपकी संपदा शकसारिसा भोग । वाजवीट सम गिनत है सम्यग्दष्टो लोग ॥ श्रातम रस जब भालक है वनिता भोजन पान। सुखा भाष माने सदा देख जथा रथ ज्ञान॥ सुख नहि है संसार में जैसे खाज खुजन्त। बलन जलन जारी रहै ऐसो सुख समजन्त ॥ श्राद्र लज्जा नम्रता चमा प्रेम श्राचार । प्रिय भाषगा नहि याचना भृषगा त्रातम सार॥ जगत वास को जानकर त्रातम शुद्ध विचार। निज स्वभाव समता गहो ममता कर परिहार ॥ बीत राग भावों विषें दोनों नये निषेध । तवही जाना जात है मन वाँ छित निज भेद ॥ मोह जाल में पसरयो नहि पावे निज सत्व। श्रातम सो परमातमा परमातम निज तत्व॥ मोह जाल जब भर परे पावे आतम तत्व। येही ज्ञाता ज्ञेय को भेद विचारो सत्व॥ में त्रनन्त सुख को धनीं सुखमय त्रातम राम। श्रविनाशी श्रानन्द घन? घारो श्राठु जाम। शुद्ध हमारो रूप है शोभित सिद्ध समान। गुगा अनन्त ज्ञायक गुगी चिदानन्द भगवान । कर्मनके संयोगते पुद्गल परगाति लीन । निश्चय दृष्टि निहारते स्रातम राम स्रलीन ॥ भववन में भटकत फिरे सिद्ध होन के काज। राग द्वेष मद त्यागदे यही सुगम इलाज ॥ परमातम पद को धनी रँक भयो विल स्वाय। मोहजाल में मत फसे मोक्रमार्ग निज लाय।। राग द्वेष मदमोह तुम भूत करे नहिं गँच। परमातम पद भूलकर तुम ही भये तिरंच॥ जप तप संयम शील वत मोहगहल नहि छाय। तव तक भला है जीव के मोह भये जर माय॥ ज्योपरमातम पद चहो राग <sub>छ</sub>ेष कर चूर । निजानन्द निरखो सदा पावो गुगा भरपूर ॥ लाख बात की बात यह तोकों दई बताय। जो परमातम पद चहें तो न करतकषाय॥ राग भाव के त्याग विन परमातम पद नाहि। कोटा कोटी तप तपा वृथा खेद कराहि॥ सब कर्मन को जीत वो कठिन कार्य है मित्र। जड़ सोदे बिन नहि नशे येही बात विचित्र ॥ जो दारू के पुंज को नर नहि सके उठाय। तनक आग के योगते भस्म होय भग जाय॥ पर वस्तु के त्याग से आतम जोत जगाय। जो पावे निज संपदा वचन जाल नहि गाय॥ वाणी वरसत मेघ भार जिन तन ऋमृत घार। जो पीवत भविजन लहै अजर अमर पद सार ॥ दीपक रजनी के विषे घट पट करे प्रकारा। त्यों चेतन चिद भाव में लोका लोक विकाश ॥ ज्ञानी ज्ञान विंषें रमें मूरख माने कोन। पर सुभाव में मगन रत कनक पान मद सोन ॥ चेतन चन्दन बुद्ध पर कर्म सर्प लिपटन्त। के के उत्तम बचन से भाग जाय दिशस्रन्त॥ दच शिच हित मित चहे शठ को शठ से प्रीत। श्रलि अम्बुज में मगन है कर्दम मीडक मीत॥ पर भावन से प्रेम तज निज में निज आधार। ध्यान धरो स्रातम रमो होये बेडा पार ॥ पर वस्तु के त्याग से स्वातम ज्ञान लहाय। जो पावे वह संपदा वचन गान नहि गाय॥ मिथ्या मत मानत थका हिंसा आतम होय। तीतर तोता खात है मकरी माखी सोय।

सत्य बचन संसार में मानत सब जग जान। सांच सूवा कहे राम को सुनत सकल सम्म कान ॥ तस्कर विद्या त्याग दो महा पाप को मूल। पर वस्तु मे भिन्न हो सुंघो त्रातम फूल ॥ शील रतन को जतन कर निज श्राराधन साध। सीता सत्य प्रभाव से ज्वाला जल हि ऋगाघ ॥ परिग्रह संचय मत करो परिग्रह जग को मूल । माली मधु को सींचती जड़ा मूल से धूल ॥ राग द्वेष नहि की जिये मोह शूल को मूल। कोकिल केले पींजरे मीष्ट वचन की भूल॥ ज्वलन संग लोया लगे संडासी से पेख। पीट मार घगा की लहै संगत का फल देख।। संगत कीजे साधु की पर वस्तु को त्याग। श्रातम रत इक पलक में लोहा कंचन भाग॥ पर संपति लीजे नहि पर संगत से खेद। पट पानी में भींजते घोबी घोवे भेद ॥ पवन भरे मोटर चले मसक थूल तर जाय। संगत के फल देखिये पवन रबड़ दुख पाय॥ बहुत बात में क्या घरा थोड़ी में समजन्त। त्याग राग भज भाव निज साधन साधो सन्त ॥

सकल जाल जंजाल तज भज निर्भय निज रूप। वीत राग अहेन्त पद पावो आतम रूप॥ पर परगाति झटकाय के निज परगाति आधार। **ऋनुभव भव भेदन करो सम्यग्दर्शन सार ॥** श्रनुभव समरन के लिये निर्विक लप उपयोग। एकाइ कर चित्त को भोगे निज रस भोग॥ निर्विलप अनुभव दशा पीवो अमृत पान। निश्चय निज में वस्तु है सो ताको तू जान॥ स्याद वाद वाग्री भग्रे समभे दच प्रतच । श्रावे श्रनुभव श्राप में तजे सकल जग पद्म ॥ शुद्ध द्रव्य ऋनुभव विषें वर्ते निशि दिन साथ। ध्याता सम्यक वन्तनर जल में कमल रहात ॥ ज्ञान राज अविचल दशा बने विकारन कोय। राग विरोध विमोह मय परगाति कभी न होय॥ ऐसी महिमा ज्ञान की ज्ञानी ज्ञान विलोक। शुद्ध सुवर्ण समान है निज गुण पावे थोक ॥ लेत नहि पर द्रव्य को देत धर्म उपदेश। 'तो भी लच्मी चरगा में समो सरगा परवेश ॥ भैया बात श्रपार है कहें कहाँ लो तोय। थोरे ही में समभ्तयो ज्ञान चरण हम जोय॥ श्रातम निमंल मुकर वत तीन लोक श्राभाष। सुख सत्ता चैतन्य मय निश्चय ज्ञान विलाश ॥ जाको गुण जामे वसे जगत वास नहि होय। शुद्ध दृष्टि धारण करो दोष न लागे कोय ॥ वीत राग वागी भगे दया घभ उपदेश श्रातम धर्म सुधार के दृग धारी धर भेष ॥ स्रातम धर्म स्रनन्त है स्वाभाविक शिर मोर। पर निमित्त रखता नही निश्चय घारो सोर॥ एक महरत ठान के एक पलक छिन एक। आतम मे राचे सिंह कटते कर्म अनेक॥ शान्त झवी झाजे सिह समता सकल स्वभाव। निजानन्द पदवी घरो पावो परम स्वभाव॥ स्वातम सुख सम सुख नहि निजानन्द दशीव। निर्मल ज्ञायक भाव है शुद्ध स्वरूप स्वभाव॥ श्रातम से लव लाय के श्राशा पासी तोर। पूरव संचित कर्म को चूरण करो मरोर॥ रतन पदारथ पाय के दे तु सिंधु में डार। ते भव बन में भ्रमत है अन्त न आवे सार॥ शोभा ऋपरंपार है ऋातम परम पुनीत। जपते पाप पलाय है आतम ज्ञान अतीत॥ महा तेज रिव कोटवत ऐसा आतम शूर। शूद्ध योग साधन करो निधि पावो भरपूर॥ दर्शन ज्ञान स्वभाव है हे परमातममान। श्रन्तिम पौरष साघ के करलो उत्तम काम ॥ सूचम रूप अनूप है महिमा अगम अपार। शूद्ध निरंजन गुण मिण चेतन चिन्मय सार ॥ गरा। धर गावत गान को श्रीर सुरा सुर नार। तीन लोक तारगा बली त्रातम राम निहार॥ श्रातम ज्ञान शिरोमिशा सिद्ध श्रनन्तानन्त। **ऋपने ऋाप स्वभाव है ऐसा ऋातम सन्त**॥ जनम मरण जरजर किये मेटी भवकी आसा। ऐसा त्र्रातम राम है सब जीवों के पास ॥ निज स्वभाव अविकार है परम धरम दातार। ऐसा त्रातम तत्व है तीन लोक उद्धार ॥ धर्म तीर्थ धारी सदा धर्म धुरंधर धीर। ऐसा त्रातम चिह्न है प्रकट करो निज वीर ॥ निजानन्द नायक महा आतम आनन्द कंद्। सम कित सहज स्वभाव है परमानंद अमंद ॥ जगत जीव जीते सबे ऐसा है ऋहन्त। तैसा त्रातम नाम है ध्यान घरो निज संत ॥ मोह महा बल दल मलो विजये मंडा लार। ऐसा कू बलवान है कमें युद्ध अविकार ॥ रागादिक रंगरस गयो ऋविनाशी शिरदार। शुद्ध सुवर्ण समान है आ्रात्म निरंजन सार॥ रोग दोष मद मोह मल इनको नाहि लगार। ऐसा त्रातम वीर है भावन भावो सार॥ पाप कलाप विलाप कर भाग गयो घरबार। शुद्ध भये अर्हन्तजिम आतम समम सुघार ॥ निजानंद के भोगमें सदा रह इकसार। ऐसा त्रातम तन बसे समरगा साधो सार॥ भवसागर से पार को होनेको मन चाह। उनमुख होकर निरखलो येही शिवपुर राह ॥ निजानंद के स्वाद में कभीं न श्रारत श्राय। ज्ञान त्र्रारसी भालक में सकल पदारथ पाय ॥ **अहंकार आदिक भगे ज्ञानराज परतद्म।** गुगात्रनन्त बलवन्त है परम शक्ति निजलच ॥ परम शक्ति परमातमा अजर अमर अजलक । परसहाय नहि आपमें साघन से परतन्ता। स्वयं तीर्थे त्रानन्द रस त्रातम राम स्वरूप। परम हंस पद बील है निराकार निजरूप॥

बुद्ध परमातमा परम ज्ञान परवीरा। परम ब्रह्म विज्ञान घन ऐसा अगतम लीन ॥ कर्म मेल से लिप्त है जगवासी घन वान। श्रंतर लच्मी श्रातमा भलकत है निज भान ॥ पूरमा पंडित पद पढे द्वादशांग सब सार। त्र्रागुमात्र धारगा करे नहि उतरे भव पार ॥ निरावाद निज श्रातमा चिदानन्द लवलीन। पर वस्तु अपगी नही यह मानत भव चीगा। परम ब्रह्म बिज्ञान है सब जग भोग उदास । मोह कर्भ मल दूर है निज संपत्ति सुख रास ॥ नहीं चला चल चाल है अचल ध्यान में लीन। चिदानन्द लखते सदा ज्ञान ध्यान स्वादीन ॥ शिव स्वरूप निज स्रातमा स्रानन्द मय गुगावान। शत इन्द्रादिक पूजसी परम पुरुष परमान ॥ तीन लोक शिरताज है रमते आपही आप। ऐसा हैंयह त्रातमा सबी करो निज जाप॥ जाप जपे निज भाव को भावे बागंबार। समभो यह त्रातमा ऋल्पकाल शिवद्वार॥ महाभाग्य जाग्रत भयो जपते त्र्रातम जाप। पर वस्तु से भिन्न है निरखे आपहि आप॥ निज पुरुषारथ सदन को कारण है जिन विंब। श्राप श्राप में रम रहै श्रापही है प्रतिविंब ।। महा भाग्य के योगते जागत भयो सचेत। श्रब श्रन्भव श्रादर करो महा शांत पद देत ॥ चिदानन्द ज्योतीमये केवल ज्ञान महान। ऐसी ही यह ब्रातमा भेद ज्ञान निज भान॥ निज मुखमें मुख होत है, पर मुख में मुख नाहि। सकल सनातन काल में अन्त कभी नहि आहि॥ करम रुलावे स्रातमा करे कर्म चक चूर। श्रातम जोती जागता श्रातम ज्ञान हजूर॥ सब मुख निज में होत है पर मुख में दुख पाय। में भी निज सुख का धनी पाउं निघ निजराय ॥ इन्द्रिय ज्ञान परोज्ञ है ऋमवर्ति कहलाय। युगपत वह जाने नहि श्रंतर येही लहाय॥ उत्तम सुख स्वाधीन है चारो गतिमें नाहिं। पराधीन नहि विघन विन नित्यानन्दलहाय॥ पूरगा पद स्वाधीन है आतम गुगा अरविन्द । निजानन्द स्रानंदमय ज्ञान कला गुरा वृन्द ॥ विघन भाव नहि लोश है उदय तेज बलवान। महातेज का पुंज है ऋविनाशी विज्ञान॥

घट घट में शोभे सदा ज्ञान राजवन घोर। निज घर में दीपक जले निरावरण शिरमीर ॥ मन्दिर पत्थर चित्र है सममे नहि आज्ञान। ज्ञानी समभे ज्ञान से सर्व पदारथ जान॥ **सुर नर चारण मुनिजजे निजानन्द भगवान ।** ऐसी महिमा त्रातमा सतस्वरूप निज ज्ञान ॥ सूर्य सुमेर समान है सतस्वरूप निजमान। सम्यग दशेन त्रातमा ज्ञानचरण गुण वान ॥ मरण रोग को हरण है समभत ज्ञानी ज्ञान। संसय विभ्रम मोह तज पावो पद निर्वाण।। तीनलोक के नाथ है तीनभुवन शिरताज। ऐसा त्रातम ज्ञान है घार घार निजराज ॥ त्रातम केवल ज्ञानमय निश्चय तत्व निहार। सव विभाव परिगाम तज निज भज वारं वार ॥ निर्मल ऋपनी ऋातमा तासो करो सनेह। जवही पुद्गल रुकत है तबही शिव मगलेह ॥ श्रपने श्रपने भाव को सर्व वस्तु वर्ताव । सदा काल चितवन करो परत ममत अभाव॥ परमारथ ते स्रातमा एक रूप ही जान। विकलप पर पद निमित है ते अभाव शिवमान ॥

पर पद से तू प्रेम तज हरे सर्व संसार। चहु गति दुख पावे नहीं भव समुद्र से पार ॥ **ग्रान कल्पना त्याग कर निजानन्द रस लीन ।** द्रव्य दृष्टि धारग्। करो पावो मोक् नवीन ॥ निज स्वरूप में मगनता शान्ति सुधा रस पान । संयम समता शील बत धर्म ध्यान धन मान ॥ सम्यग्दर्शन भाव निज ज्ञान चरण तप सार। निज स्वरूप पहचान के सिद्ध लोक स्थिर धार ॥ दर्शन ज्ञान स्वरूप है आतम धर्म महान। परमारथ परमातमा त्र्राप त्राप में मान ॥ केवल ज्ञान विकाशते लोका लोक निहार। शिव रमग्री भोगे तुही भेद ज्ञान उर धार ॥ बोघ समाघी श्राप है संयम साघन श्राप। श्रापहि त्राप रमाय के दूर भगे सव शुद्ध निरंजन कर्म विन मूरति रहित ऋखंड। निज ध्यावे परमातमा पावे शिव सुख कराड ॥ धर्म ध्यान धारण करो साधो निज पद चन्द्र । परंपरा शिव पुरलहो नमत चरण जुग इन्द्र ॥ गए। धर ध्यावत त्रातमा हरिहर धरते ध्यान । कोध मोह मद मान नहि ध्यावो निज भगवान ॥

पुराय पाप जाके नही नाही हर्ष विषाद। मराडल मुद्रा मन्त्र नहिं ध्यान गम्य निज स्वाद ॥ चेतन इन्द्रिय रहित है रूप रहित चिन्मात्र। उत्तम लबरा। आतमा आपा आपहि मात्र॥ गगन प्रदेश अनन्त है जानत केवल ज्ञान। सो त्रातम में भलक है निश्चय ।नज पद मान ॥ ज्ञान ध्यान अरु ध्येय से परमातम पहिचान । जाके भीतर जग बसे जग से वाहिर मान॥ महान ज्ञान मय अातमा सकल कर्म मल हान । नित्य निरंजन शान्त शिव सोपरमातम जान ॥ जल थल वर्णन गंघ रस शब्द स्परों नहि पास । जरा जनम नहि मरण है नाम निरंजन तास ॥ जो निज भाव स्वभाव है पर संपति नहि लेश। ज्ञाता दृष्टा त्र्रातमा सो शिव समता भेष।। थिर कर आतम ज्ञान में मन को वेग विलाय। निजानन्द में रमगाकर शिव रमगी रम जाय॥ देह भिन्न निज ज्ञान मे देखे ब्रह्म स्वरूप। परमातम पदवीघरे सकल निकल निज रूप॥ नित्य निरंजन ज्ञानमय परमानन्द निधान। मन को स्थिर कर समरले यही अमृत पान ॥

जो पुरुषारथ साधना अपने आप स्वरूप । पर पदार्थ से मुक्त है पावे निज चिद्रूप।। मिध्या विकलप त्याग के शुद्ध रूप परतीत। त्रिकाली स्थिरता भजे जन्म मरगा जयरीत॥ पराधीन पदवी तजो भजो शुद्ध निज रूप। अपने आतम राम की महिमा अगम अनूप।। पराधीन भव भव करे ऋपनी भूल सधार। निजानन्द रस पान कर पहुँचे शिवपुर द्वार ॥ यह अटल सिद्धान्त है आतम ज्ञान अनूप। जव त्रावे त्रमुभव दशा पावे सिद्ध स्वरूप॥ पाप पुराय फल भोगते पहिचाने परिशाम । **ऋाप ऋापमें रमर है पर परगा तिनहि नाम ॥** भु व स्वभाव की दृष्टि से पर पर्याय पिछान । वीत रागता त्रात है, पावे त्रात्म कल्यान ॥ निज स्वभाव दृष्टि घरो पर पर्याय पलाय। निजानन्द निज मान लो उत्तम स्रीसर स्राय॥ जिन पद निज पद एकता भेद भाव भय नाई। लक् स्राप में स्राप है जैन वैन दर्शाई ॥ निज परिगाम पिद्धान में अंतर जोति जगन्त । उसही के ऋाधार से शिव मग साधु रमन्ता॥

पर संयोग विभाव वस सोना ताँवा एक। निज स्वभाव की दृष्टि से होत नाहिं इक मेक।। ब्रह्मभाव भीतर वसे गुगा गुगा नहि भेद। इस प्रभाव के भाव से तन्मयता निज वेद ॥ तत्त्वरूपता होंतही दशें स्रात्म स्वरूप । निर्मल मिएसम शुद्ध है शुद्ध रूप चिद्रूप ॥ तीन लोक बन्दित सदा निम ल निष्कल श्रेय। **अविनाशी आनन्दमय मुनिजन ध्यान घरेय ॥** भेदा भेद विकास से निवसे देहा देह । उसं चेतन को परखले श्रीरन से क्या नेह।। जीवा जीवन एक नहीं लवगा भेद अनेक। ज्ञान मृति चिन्मात्र है चेतन चिन्मय एक॥ भव तन भोग विरक्तमन निजानन्द को ध्याय। पुग्दल लंबी वेलडी भव व्याघी नश जाय॥ देव दिवालय वसत है सदा अनादि अनन्त। केबल दर्शन ज्ञान मय चिदानन्द भगवन्त॥ निश्चय नयतन से रहित परमातम पद रूप। परमानन्द पियूष है प्रति बिंबित निज भूप॥ लोका लोक विलोक की शक्ति सहज स्वरूप। नय निश्चय से शुद्ध है विकल दृष्टि जड़ रूप ॥

द्रव्य रूप उसको कहै गुरा पर्थाय स्वरूप। नित्य रूप से गुगा रहै कम से पर्यय रूप 🏗 स्रातम का हित स्रात्म से होबे छिन में बोघ। उत्तम ज्ञान निवाश कर अन्यपदारथ रोघ ॥ जो निजकोपहि चानकर निज प्रदेश रमजाय॥ **अल्प काल में मुक्ति है ज्ञानी गगन समाय ॥** जो त्रातम से भिन्न है वह वहिरातम जान । जो निज में ही ग्मर है वही पंडित मान॥ जो त्रातम पहिचान कर करे त्रातम परकाश। श्रात्म ज्ञान के गम्य है लोका लोक विकाश ॥ जव तक ज्ञानी ज्ञान से लखे न अपना रूप। तव तक ही ऋज्ञान है नहि पावे चिद्रुप॥ सुवुद्धि त्रातम वसे वही पुरुष पुमान। जैसी मित तैसी गती कहते वेद पुगन॥ पुरदल से परिगातर ह्यां वीत्यो काल अनन्त । श्रब चेतन चेतो सभे भव को करदो अन्त।। शुद्ध सुदर्शन ज्ञान गुगा चेतन सहज स्वभाव। पुग्दल पूर्या गलन है हानिवृद्धि वर ताव॥ हरित पीतपर संगते नग वह रंग तरंग। घुपे दाग नग मालक ज्यों उज्ज ज्योंति अमंग ॥

गिरिते जल भरना भरे उष्ण सलिल परतच्छ । जलका सहज स्वभाव है परिगाम शीतल स्वच्छ ॥ गगन उरध अग्नि शिखा सलिल अधोग तिजाय। मारुत तिर्यगगमन है वस्तु भाव वताय॥ मलिन धातु के मेलते कनक ज्योति छवि छीन। कार्माण पुग्ल मिले आतम गुण भये हीन ॥ उभय काल अनादि से नहिलख गुरा निजसार। श्रपने शुद्ध स्वभाको निरखत सुरभे पार ॥ भ्रमत भ्रमत भव ऋंत में मिल्यो मनुष परयाय। इस अवसर चेतो नही फिर पीछे पछताय॥ निज पुरुषारथ के बिना पशु वतनरपरजाय। जनम मरगा करतो फिरे घरे अनन्ती काय।। जनम मरण करतो रह्यो तीन शतक तेताल । भव संकट सेवत रह्यो नाना विधि वेहाल ॥ श्राप श्रतुल महिमा धर्गी शिब रमग्री भरतार। सो इक चूटकी चून वस तरसे तुभाधिक्कार॥ भोजन से तृप्तिनही यह अनादि की रीत। द्वादशतप भोजन करो बुधा वेदनी जीत॥ वडे वडे भूपति भये रहो न नाम निशान। कालचक की चालमे मरगाभये बलवान ॥

कालवली ललकार सुनि सिंह त्रातमा वीर। चमक उठे निजपदगहै संयम धारे धीर॥ जन्म जरा भय मरन है मानसीक भय कार। धर्म ध्यान ब्रातम करो समये उत्तम सार ॥ श्राज हि सुघरे सुगम है कल क्या होवे मित्र। ज्यों ज्यों भीजे कामली त्यों त्यों भारी चित्र ॥ श्रंत समय सघते नही धर्म धारिये आज। लाय लगे तव कूप को खोदत सरेन काज।। निज साधन अब की जिये मिटे जगत जंजाल। निजानन्द रस पान कर कहा श्राज श्रर काल ॥ भव जल भारी भौंर है दीरघगोता खाय। जो श्रोसर खोवेतुही फिर पीछे पछताय॥ अन्नर के जे अनन्त वे भाग ज्ञान रहि जाय। चेतन राम चिता रियो नित निगोद पर्याय॥ तज अनादि निगोद को करत रास व्यवहार। सहस्त्र दोय सागर तणों फिरे जतुर्गति कार ॥ जो पुरुषारथ साघ ले तो उत्तरे भव पार । उलट फिरे ज्यो आतमा वसे निगोदी घार ॥ भव्य मोक्त के योग्य है वह अनन्त जगजन्तू। चहु गतिमय संसार है अवय राशि अनन्त ॥

भिन्न भिन्न सव जीव है मिले न काहु कोय। अहंकरा सव त्याग दो ममता रहन कोय॥ क्रगा क्रगा अग्रायु घटत है ज्यो अंजुलेमे तोय। भूलो मत निज काज को स्वयं सुधारो सीय॥ जीव श्रनन्ता नन्त है काल श्रनन्ता नन्त। कर्म फंद काटे सही शिव पुरवास वसन्त॥ नित्य निरंजन आतमा ज्ञान राज भर पूर। कर्म कलंक पलाय के बगो वीर गुगा भूर।। उत्तम दिन वैषाक का पोषमाघ की रात। तत्व ज्ञान धारो सदा येषी उत्तम बात ॥ निज्ञानन्द आराधके तजो सकल जंजाल। चला चली सव चाल तज विलसो ऋपन् माल ॥ शुद्भ निरंजन आतमा पुग्दल परिचय हीन। लक्क्या दर्शन ज्ञान है निज में निज कर चीन ॥ शुद्ध निरंजन शान्त शिव मूरति रहित ऋनूप। वस्तु यथारथ जान के ताको भजनि जरूप॥ निजानन्द का भाव भज अभिचल दुशैन जान ! ये जैसा मिष्ठत रहै तैसा तिनको मान वही उत्तम भाव है त्र्यातम सम्यक ज्ञान। श्रात्म स्वभाव समा लियो श्रबिचल दर्शन ज्ञान॥ चारित रतन अमोल है आप आप में मान। भेद ज्ञान कर स्राप पर रमगा वुद्धि नहि कोय ॥ निज्ञानन्द में लीनता चारिति रतन है सोय। रःनत्रय का पारखी उसका लक्सा येहै॥ ये रत्तनत्रय भाव को ध्यावे स्वातम शुद्ध। तेही अविचल पदलहै ध्यावे जग जन वुद्ध॥ गुण अनन्त मय आतमा ज्यो ध्यावे नित घ्यान । महा मुनि माने गये शिघल है निर्वाण ॥ तारण तरण स्वरूप है निजानन्द श्रवतार । वार वार समरगा करो होवे बेड़ा पार॥ भेद रहित दर्शन लखे वह दर्शन गुगा सोय। सकल वस्तु को ज्यो लखे ज्ञान राज तहां होय।। दर्शन करते प्राप्त ज्यो होत परम विज्ञान। भेद सहित वस्तु लखे येही अविचल ज्ञान॥ सुख दुख सहते त्रातमा ज्ञान ध्यान तल्लीन। कर्म निर्जरातपतपे उत्तम चारित चीन॥ श्रात्म रूप में लीनता सम्यक चारित जान। सकल परिग्रह परिहरे मोच सांख्य निज भान ॥ दर्शन सन प्रुख जो मरे सो अति सुन्दर मान। स्वर्ग सौच्य संपतिल है पावे अविचल स्थान ॥

पुएय पाप बान्छा नही नही मोह बस भाव। शीघ्र बुद्धि शिव की भजे संयम सहज स्वभाव ॥ देह बिषे नहि बुखि है बसा बती नहि राम। विषय वासना भग गई वीत राग निज जाग ॥ स्तुति निन्दानहि करत है राग दोष दो हान। ञ्चान ध्यान निज सेवसे निजानन्द निज मान ॥ दर्शन सन मुख जो रमे पावे शर्म अनन्ता। त्रागामी संयमलहै साधे ऋवि<del>चल</del> पन्थ ॥ वन्दन नन्दन स्तवन को करेन ज्ञानी एक। शुद्ध स्वच्छ ज्ञानी रहें निजानन्द इक मेक।। संयम जप तप शुद्ध है शील रतन सिरा। गार । भाव शुद्ध निज में रमे उत्तम संयम सार ॥ शुभ भावों से पुएय है ऋशुभ भाव निज पाप। शुद्ध भाव शिव पदल है समभो त्रापिह आप॥ निज रतज्ञानी उपशमी संयम शोभे सार । जो कषाय वस होत है त्रातम घात निहार ॥ तपते सुरपति होत है शील दान से भोग। ज्ञान ध्यान में मुनि रमे पावे परम निरोग ॥ ज्ञान चरण दश न घरे सदा आतम से प्रीत। तन त्यागे निर्मोह से पावे परम पुनीत ॥

म्रात्म ज्ञान से शृन्य है व्यर्थ दशते रीत। जिसने मरकतमिए। लेखा काचगंडन हि प्रीत।। श्रात्म ज्ञान उत्तम कहा सव जग करे विकाश। सूर्य किरण के सामने श्रंधकार किम भाष॥ श्रात्म ज्ञान विन वस्तु सव सुन्दर नहि है काय। इन ही की मोजूद में मन विषय वस होय॥ श्रात्म ज्ञान की हान में घूमें जन संसार। बहुत नीर के मथनते मक्खन नहि है लार॥ संयत मुनि अरु मूढ में अन्तर भारी भेद। ज्ञानी ज्ञान त्रिषेरमें मूढ चरा चर खेद॥ धरदिगंबर भेष को पिछी कमंल मोह संग लारे लगे व्यर्थ विगाडे बात।। शिर लोंचे ले राख को लोंग मान्यता होय। उत्तम लोहे किलको व्यर्द विगाडे खोय॥ वर्ष वस्तु संयोग में माने ऋाप महन्त। तो निश्चय परमार्थ को जानत नाहि स्रन्त॥ ज्ञानी ध्यानी स्रातमा सव से मैत्री भाव। सर्व जीव पर ब्रह्म है ऐसा नित्य स्वभाव॥ रत्न त्रयका भक्त जन सदा चमा संयुक्त। किसी देह में जिय रमें भेदन करता भक्त॥

ज्ञानी केवल ज्ञान से सब को लखे श्रमेद ! गुण प्रदे शउन सव निके एक वरा वर वेद् ॥ राग द्वेष को दूर कर समभे सबहि समान। समता भाव निवास कर शिघलहे निर्वान ॥ शत्रु मित्र सब सम गिने जपे आप में आप। काल लिंब ज्यो पक गई मिटे सकल संताप ॥ एक रहो दो मत करो मत कर वर्ण विचार ! निजानन्द का राज में राग द्वेष परि हार॥ भद्रों के गुरा भ्रष्ट है दुष्ट जनों की संग। लोह संग से वन्हि वल घन भेले सव अंग। मोह मान ममकार तज भज समता निज भाव. नीरस करोकषाय को आवे निज गुगा राव ॥ मीन मरे रसना वसे भ्रमर गन्ध मृत गीत। गज स्परशन से दुख सहै मच्छर दीपक प्रीत ॥ निज अनुभव को अचलकर विषय वासना छोड़, पर घर फिरत अनादि से सबसे नाता तोड़ ॥ अरातम ज्ञान विकाशते केवल ज्ञान विकाश। उस को निज में श्रानकर लोका लोक प्रकाश ॥ ध्यावे सो पावे सही परभव लार लगाय। याते रम पर ब्रह्म में उनही को गुरा गाय ॥

गोरा काला सावला पीला लाल न होय। सूच्म स्यूल नहि त्रातमा वैश शूद्र नहि कोय॥ नर नारी ब्राह्मण नही बोघ वागंवर नाहि। स्वेतांवरन दिगंवरा नैयायक मत नाहि॥ गुरु सेवक स्वामी नहि पंडित मूरख नाहि। वालक वृढा तरुगा नाह आतम चेतन ताहि॥ पुराय पाप नहि स्रातमा राग द्वेष द्वय हीन। चेतन वन्त अनन्त गुगा नित्य निरंजन लीन ॥ ऐसा है यह अातमा परमातम सम जान। दर्शन ज्ञान स्वरूप है शाश्वत शोभितमान॥ रत्नत्रय निज रूप है देखन जानन हार। श्रातम निम'न ध्याइये श्रीर सबे व्यवहार॥ तप संयम गुगा शील है ऋविनाशी निज रूप। तीन भवन में सार है निजानन्द चिद्रप॥ जिसके निर्माल भाव है निरखे आप स्वभाव। सोही परमातम वने मिटे कर्म के घाव॥ त्रातम अनुभव लाइये अन्य सर्व वे काम। जिसको ध्यावत पाइये अविचल पद विश्राम ॥ काल लब्धि निज पायके मिथ्या मोह पलाय। सम्यग्दर्शन जब लहै तब ही शिवपुर जाय॥

सब धर्मो से मिन्न है ज्ञातम धर्म महान । क्षसा भर भी सुमरसा को पावे पद निर्वान ॥ ज्योपावक वन भस्म को त्यों कम न की रेख । निज दशन से होत है इमें मीन न मेख। निज दर्शन से सुखल है वह नहि इन्द्र नरेन्द्र ! याते त्रातम ध्यान कर पावे पद त्रहमिन्द्र ॥ केवल ज्ञान अनन्त गुण जोजिन वर के जोय। सो सुख साधु समाधिते अन्त किया में हाय ॥ निम ल मन कर देखले महाब्रह्म प्रत्यव । घन गर्जन विन गगन में रवि दशेँ अतिस्वच्छ ॥ श्रद्भुत महिमा त्रातमा राग रंग दिल माहि । जैसे मैले त्रारसी वस्तु मत्नकते नाहि । पंचकरण हृद्ये वसे तिस नहिं ब्रह्म विचार। एक म्यान संयोग में दोन वने तलवार ॥ मन्दिर पर्वत वन विषैत्ते पवित्र पाषागा । नित्त्य निरंजन अता नहि पावत कल्यागा॥ पुद्गल धर्मा धर्म नम जीव काल आकाश । तामें चेतन जीव है पंच अचेतन राश ॥ श्रनाकार हुग ज्ञानमय परमानन्द प्रभाव । निश्चय लख निज आतमा निस्य निरंजन राव ॥

जिय तज पुद्गल रोष सव गमना गमन विहीन। उत्तम वस्तु स्वरूप को कहते ज्ञान नवीन ॥ गगन श्रनन्त प्रदेश है धर्मा धर्म असंख्य। जीव असंख्य प्रदेश है वहु विधि पुद्गल पेख्य ॥ वर्तन लक्ष्मा का लहै भेद दोय परकार। रत्न राशि सम मानिये ऋसंख्येय व्यवहार ॥ सकल द्रव्य माये गये लोका का शनिवाश। एक बेत्र वासी कहै तद्पि स्वगुगा में खास ॥ जीवादिक ये द्रव्य सब निज निज काय स्वरूप। चारगति भुगतान है भटकत भव भव कूप॥ याते इन से नेह तज भजले आतम रूप। शिव शंकर ब्रह्मा वही वुद्ध सिद्ध जिन रूपु॥ धर्म अथरति काम में मोद्ग सकल शिर मोर। मोब मोब फल मोबमग त्रातमरत रह जोर॥ तीथ कर इसमें रमें गगाधर मुनिवर लोक। पशु वघ बंघन नहि चहै तुम करते किम कोक ।। तीन भुवन में सार है आतम ज्ञान महान सुख कारण नहि अन्य है मोक्स्थान निज मान ॥ दर्शन ज्ञान अनन्त सुख अविनाशी श्रमलान । ये ही पावे मोचफल आप आप में मन ॥ श्रातम हित कल्यान है दर्शन चारित ज्ञान।
रत्नत्रय निधि श्रातमा निश्चय है भगवान।।
दर्शन जाने श्रनुचरे निज से निज में जोय।
श्राप श्राप में श्रापसे शिव कारण है सोय।
रत्नत्रय व्यवहार को पाले परम पुनीत।
यह साधन है मोच का धरो भव्य उर प्रीत।
ज्ञानी ज्ञान विषेरमें छोड़ सकल व्यवहार।
निजानन्द रस रमण कर समय सार यह द्वार॥
इति प्रथम द्वार

कर्ता कर्माधिकार ॥ द्वितीय द्वार समदर्शि सर्वज्ञ हो वीतराग भरपूर । चिदानन्द चिद्रुप हो नमो विघन कर दूर ॥ घट पट की जाने सभी निजानन्द रस पूर । नन्दो विरदो विश्व में ज्ञानानन्द हजूर ॥ जगत जाल जंजाल तज भये सिद्ध श्राहन्त ; बार बार प्रगाम न करो करो जगत को श्रंत ॥ लखे भिन्न नहि जीव जब श्रास्रव श्रावत सोय । श्रास्रव भाव भरायके कर्म कलंकित होय ॥ कर्म बंध दृढ़ होय तव रुले चतुर्गति मांय । रागद्वेष से प्रेमकर करे जगत जन काय ॥ भिन्न भिन्न जाने नहीं त्रातम त्रास्रव कोय। भरयो भरम से मूढ़मति मोह गहल बस होय ॥ मोह कर्म के फन्द से सचय करते कर्म। जीव कर्म के फन्द में फंसकरतजते धर्म ॥ वर्गादिक इस जीव के माने सहजस्वभाव। नहिं जड़ चेतन भेद कछु भ्रम से भरता नाव ॥ वरगादिक कहैं जीव के निराकार नहि कोय। लोक जीव रूपी भये पुद्गल जीव ही होय॥ मोज सौख़्य चेतन पना पुद्गल ही के भेद। ऐसे तो बनती नहीं भरम भाव बहु खेद।। इक इन्द्रिय से आदिले पच इन्द्रिय सब जीव। पर्याप्तक बादर इतर नाम कम<sup>ें</sup> प्रकृतीव ॥ प्रत्ययसे यह बनत है कहते जीव समास। प्रकृती कहि पुद्गल मही जीव चेतना कास ॥ पर्यासा पर्यास से सूच्म बादर होय। जीव देह धारी कहै यह व्यवहारी सोय॥ गुरा स्थानादिक मोह से आगम में वरगीय। उसे जीव कैसे लिखे चेतन रहित सदीय॥ श्रातम ज्ञान विलास ते जाने निज पर भेद्। एक समय में जीव यह करे बंघ विच्छेद ॥

जब जिय श्रासव को लिखे श्रशुनिया विपरीत। कलिकारस् इम समभके चेतन तज सुप्रीत्त॥ निश्चय से में एक हूं दर्शन ज्ञान स्वरूप। शुद्ध स्वभावी तिष्ट कर मोहादि इय रूप॥ ये आसव इस जीव के अप्रुव अनित्य निवद्ध। श्रशरण है दुख रूप है इनका फल भी निशन्द ॥ ऐसा ज्ञानी जानकर इनसे निखत होय। दुख फल दुख ही रूप है निज से निज लवलोय ॥ द्रव्य कर्म नो कर्म के परिगामी नहिं जीव। जानत है वह ज्ञान से आतम ज्ञान सदीव॥ पुद्गल के पर्याय को जानत है तदरूप। नहि उपजे नहि रमत है पर पर्यांय स्वरूप॥ ज्ञानी निज परिगाम में जाने वस्तु स्वरूप। नहि उपजे नहि परगावे प्रहेनपर के रूप॥ भिन्न भिन्न सब जानता पुद्गल फल दुखदाय। इच्छे नहि नहि परगावे लहेन पर पर्याय ॥ उपजे नहि नहि परिगावे रमे न पर पर जाय। ये पुद्गल निज भाव से रमता है बतलाय। विभाव भाव के निमित ते होते पुद्गलकर्म। पुद्रगल के फैलाव से जीव घरे बहु धर्म ॥

इसी लिये निज भाव का कर्ता जीवनिधान। सकल कर्म पुद्गल रचे जिय कर्ता नहि मान ॥ निश्चय नययोदर्शते कर्ता अपना आप। भोग संपदा भोग वे दुख सुख आपहि आप॥ कर्ता पुद्गल कर्म को नानाविधि व्यवहार। नाना पुद्गल कर्म को जीव भोगता सार ॥ कर्ता पुद्गल कर्म को जीव भोगवे ताहि। किया दोय नहि भिन्न है ऐसी बागी नाहि॥ जिसको कर्ता त्रातमा निज पर पुद्गल भाव। दो किया को एकही माने मिथ्या राव॥ मिथ्यारत ऐसेही अज्ञान। जीबाजीव मोह कोप अविरत दशा योग चला चल जान ॥ अविरत योग अज्ञान भ्रम येही पुद्गल कमें। ये सब मिल इस जीव को दर्श ज्ञान में भम ॥ मोह युक्त इस जीव के मिथ्यातम ऋज्ञान। **ऋ**विरत त्रय उप योग में है अनादि परधान ॥ शुद्ध स्वभावी श्रातमा नित्यनिगंजन जान। पूर्वभाव त्रय है सही कर्ता तिसका मान।। करे जीव जिस भाव को कर्तां जिसका श्राप। कमं रेगु किर परिगावे अपने पुद्गल आप॥

ऋपना परको मानता परको ऋपना मान। अज्ञानी वह अातमा सजते कर्म महान॥ निज को फिरमाने नहीं नहि पर को निज आप। ज्ञानमय वह आतमा रटे आपको आप॥ तीन विधि उपयोग से कोधी मानी राम। अपनेही उपयोग से कर्ता आपही काम॥ तीन विधि उपयोग से धर्मादिक निजमान। अपने उस उपयोग का कर्ता आपही जान॥ पूर्वरीत को जान कर अज्ञानी अज्ञान। पर वस्तु को परगावे भरको निजर्मे ठान ॥ पूर्वी परे विचार कर निश्चनय लवलीन। यथा योग्य विधि जान कर श्राप श्राप में लीन ॥ च्यवहारी यह अप्रातमा घट पट मठ में लीन। विविध कर्म करगादि को नोकर्मांदि कचीन।। पर संपति से प्रेम कर सदा बने तलीन। करे कम बंधन सदा भोगे आप मलीन ॥ पराघीन बन्धन पड्यो भोगे निज तज भाव। परमें लीनन पाईये कर्ती नाहि राव॥ घट पट करे न जीव यह शेष द्रव्य से दूर। निमित्त जीव उपयोग है कर्ता स्राप हजूर ॥

ज्ञाना वरसी कम सबतेपुद्गल परिसाम। कर्ता ज्ञानी न बने जानन देखद काम॥ भाव शुभाशुभ जो करे जिसका कर्ता जोहि। तिन भावों से कर्म सज भोग भोगता होहि॥ श्रपने गुरा पर्याय में उलट पलट नहि कोय। मिले नहि पर द्रव्य में परको स्वामिन कोय ॥ पुद्गल के गुण द्रव्य को करे जीव नहि कोय। तिन दोनों को निह करे कर्ता कैसे हाय॥ निमित्त जीव का होत है कम बंघ परिगाम। कर्म की ये इस जीवने व्यवहारी नय काम ॥ रग्में जोघा लड़त है लोक कहै नृप काज। ऐसेही व्यवहार से जीव कर्म निजसाज॥ जिय पुद्गल उत्पन्न कर ऋवगुगा गुगा उपजाय । ऐसे यह व्यवहार से द्रव्य और गुगा राय ॥ श्रविरत योग कषाय सब मिथ्यादशेन चार । ये श्रास्रव जिनवर कहे बंध करत शिर भार ॥ तिनके भेद प्रपंच से तेरह ही गुरा स्थान । ये मिथ्यात्त्वसयोगी जिन तेरह भेद बखान॥ है पुद्गल परचय यह पुद्गल कर्म विभाग । करते है सब कमं को नहि भोगे जिय भाग॥

ये आसव गुरा स्थान है कैसे करते कम । नहीं जीव कर्ता इसे करते येही कर्म। जीव एक उपयोगमय तेसेही यह कोघ। एक रूप हो जाय फिर जीवा जीवन बोध॥ जोमाने यह जीव तब होत अजीव नियत्त। श्रास्रव भी फिर एक हो कर्मादिक भीरत्त।। उपयोगी है त्रातमा मोहादिक जड़ तस्व। श्रास्रव मोह स्वरूप है कर्मांदिक नो सत्त्व॥ ऋपनेही उपयोग में ठहरावो विश्राम। त्रास्रव बंघ सवेनरो पावे निजन्नाराम **॥** ऐसे समभे श्रातमा कम बंघ नहि होय। बंघ दशा आवे नहीं सुख पावे जिय सोय॥ पुद्गल परिचय आपही कर्म रूप लेमान। निज भावों से परिगावे कहते मिथ्या ज्ञान ॥ पुद्गल द्रव्य स्वभाव से परिगात हुआ ही जान। कर्म रूप होता सही अष्ट कमे पहिचान॥ जीव बद्ध नहि कर्म से कभी न करते कोध। यों माने तो जीव यह विनपरगामी बोध ॥ परगामी नहि जीव सब कोघादिक ते होय। नष्ट होय संसार भव सांख़्य मानता होय।।

पुद्ल कोघी जीव को परिगावेयदि कोघ। विन परिगाम ते को कहो किम परिगामन कोघ ॥ श्राप श्रातमा कोघ से परिगमताले मान। परिगावेये कोध ही यह वच मिथ्या जान ॥ कोप युक्त मय कोध कर मान सहित कर मान । माया रच माया मई लोभ तहा कृत जान ॥ जिया कर्ता जिस भाव को कर्ता कर्म निधान। यह ज्ञानी के ज्ञान में अज्ञानी अज्ञान ॥ मुग्ध भाव से मृढ है तेसे कर्ता कम्। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव से कर्ता नहि है भर्म ॥ ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है निरुचय नय व्याख्यान। इस कारगा निज ज्ञान में ज्ञान भाव सव मान ॥ यिही तरे अज्ञान में मृढ भाव स्फुरन्त। श्रज्ञानी श्रज्ञान वस नीच भाव उपजन्त ॥ जैसे भूषरा हेम को पीत रंग उपजन्त। लोहे के संकलवने अपने भाव रमन्त॥ ज्ञान अन्यथा होय जव उदयमान अज्ञान। जव उदय अज्ञान है तत्व नही श्रघान॥ जिस के अविरत भाव जव उदय असं यतमान। हीगा भाव प्रागी करे उदय कषाय महान ॥

जीवों के शुभ ऋशुभ प्रति जो चेष्टा उत्साह। उदय योग्य मानो उसे बता बती की राह ॥ श्रातम कारण मिलतही कर्म वर्गण द्वाय। ज्ञानावरगी स्रादिले ऋष्ट भेद वन जाय॥ श्रातम निश्चय शुद्ध है कम वर्गणा हीन। पुद्गल जीवनि मित्त है आकर्षण लवलीन ॥ जीव साथ पुद्गल चये कर्म रूप निजमान। तेता के वे साथ है कर्म रूप पहिचान॥ ऐसे पुद्गल द्रव्य का जीवनिमित ऋज्ञान। कर्म जुदा परिगाम है राग भाव मय मान॥ राग द्वेष परिगाम से कर्म कलंकित होय। ते दोनों रागादिमय जीव कर्म मल होय॥ निश्चय नय रागादि से जीव करे परिगाम। उदय कर्म कारण विना नहीं जीव परिणाम ॥ स्पर्श वद्ध नही त्रातमा शुद्ध नये यह लज । स्पर्शवद्य यह त्रातमा नय ऋशुद्ध यह पद्म ॥ जीव कम से वद है नय अवद परमान। सर्व पन्न से हीन है समय सार को मान॥ जो जाने निज भाव को सो ज्ञाता नय दोय। पद्म प्रवल पकडे नहीं पद्म रहित शिव होय ॥

सव पद्म से रहित है कुन्द कुन्द भगवान । पुराय पाप पद रहित है शुद्ध श्रातमा ज्ञान ॥ ब्रह्म ज्ञान में लीन से अतम रूप लखाय। मन वांब्रित फल फलत है सिघोशिव पुरजाय॥ जो ध्यावे त्रातम मती दुविघा दिल की खोय। तीन लोक के सकल जन चाकर बनते सोय॥ सब देवन के देव है सदा पूजने योग्य। निजानन्द पद वीय है प्रगट करो सब योग्य ॥ ज्ञानानन्द सुभाव है परभावों से भिन्न। श्रपने ही श्राराध्य है ब्रह्म ज्ञान निज चिन्न ॥ रविशशि जोती मंद है दशोदिशा परका श। ऐसा त्रातम तेज हैं घट में करते वास ॥ भविज न कुमुद विकाश है जैसे पूरगाचन्द । ऐसे निज ञ्रातमगुर्गी शोभित है ऋरविन्द ॥ सुरन रमाने आतमा जिन आज्ञा अनुसार। निज पुरुषारथ साध लो होय अमल अवतार ॥ पूरन ज्ञान प्रकाशकर बनोज गत के ईश। सुजतिनार भरतार सब विद्या के ईश।। त्रातम ज्ञान विकाश कर मेटो जग संतान। सुरनर जाने श्रागा तुम श्राज्ञाशिर परघान ॥

ज्यो आतन को ध्या वसी तब सव जगत विकार ! सम्यग दशन शुद्ध कर भव दिध उत्तरे पार ॥ निश्चय नय से साधिये वस्तु श्रपरंपार। न्याय शास्त्र व्यवहार से वर्णन सममो सार। यन्त्र मन्त्र नहि तन्त्र है यह निश्चल श्रद्धान। सो सम्यग्दर्शन धरे श्रातम लीन निघान॥ गुग्। अनन्त पर्याय युत द्रव्य अनन्तानन्त। युगपत जाने ज्ञान में ऐसा श्रातम सन्त॥ विश्व वन्ध दृढ़ तोड़ के विश्व शिखर सिरदार। शिव लच्मी भरतार वन करे निजानन्द कार॥ **अातम ज्ञान निहार के मुनि सम समता साथ ।** गराधर वत भाषरा करो हो शिव लच्मी नाथ॥ तीन लोक को नाथ है शरगागत प्रतिपाल । श्रंतर मुख कर देखले कभी न खावे काल ॥ स्वयं बुद्ध शंभु सुखी धर्म तीर्थ करतार । समर्गा कर पावे सही त्र्रातम राम निहार॥ श्रातम गुगा श्रमलान है पूरगा शक्ति स्वभाव। तीन लोक पूजत चरण ऐसा त्रातम राव॥ हे त्रातम तुम शरण हूं तुम समान नहि त्रोर। तुम प्रभाव शिव पदल हूं नमन करों कर जोर॥ समय मात्र नहि भूल स्यो हृदये नाम रटन्त । सदा अनादि अन्त हो सिद्ध समान भजन्त।। नित्य उदय विन ग्रस्त हो पूरण ब्रह्म स्वरूप। स्वामी हो निज राज को एही आ्रात्म स्वरूप॥ धर्म रूप जगदीश हों थर्म मूर्ति धर्मज्ञ। निज शरीर अवगाह में अचल थान मर्मज्ञ॥ तिन के कछु न चाह है ऐसे ज्ञानी जीव। रमत निरंतर निज विषे समरसरसी सर्दीव।। भृताग्थ जाने गये त्रास्रवादिसव तत्व। समिकत जिस के शुद्ध हों निश्चय नयमय सत्व॥ नित्य एक ज्ञायक गुर्गी निज स्वभाव निज मन्त्र। शुद्ध नय भूतार्थ है स्वयं सदा स्वतन्त्र॥ घट में ज्ञान निधान है दाबत निधि निज स्राप। फट कत विषये तुपन को जपते नहि निज जाप ॥ बोधविर्जित लघुपनो तरुग पनो रसलीन। विरध भयो बल थक गयो अमृत तज विष पीन ॥ तन दृष्टि पलटी घटी पड़ो पड़ो चिल्लाय। जोवन भो को दे गयो हा हाकार मचाय॥ वाजीगर बन्दर नचे गल में डारी डाल। करते खेला नाच रच खंजर दे दे ताल ॥

कठ पुतली का स्थाल में घागा शीश लगाय। चटके अंगुली आप की त्यूं त्यूं नाचे जाय ॥ कर्म जाल में परारयो वीत्यो काल अनन्त। श्रीसर उत्तम श्राईया करो कर्म को श्रन्त॥ **ब्रातम पुद्राल भिन्न है समभ्य समालो सार। ऋातम को पहिचान कर ऋास्रव भाव विडार** ॥ मिल जुल संगम हो रहा ज्यों तिल तेल मलान। न्यारा रज से रतन इब भिन्न भिन्न कर मान॥ संपति चक्री इन्द्र की पाई बार अनेक। **ब्रातम रस चाखो नहि फिरयो एक लो एक ॥** पंचकरए। के भोग में वीत्यो काल अनन्त। सार वस्तु पायो नही त्रास्रव भाव रमन्त॥ सुन्दर भोजन मधुर जल षटरस अमल महान। सेवत सेवत विरस है वंध पदार्थ जान॥ मलिन भाव संसार है तजन करो निज काज। शुद्ध भाव घारण करो ज्यो पावो शिवराज ॥ कोध भाव विभाव है सुख मय शान्ति स्वभाव। माया मोह विकार तज सम दम समता भाव॥ निज स्वरूप में स्थिर रहो पर स्वरूप परिहार। सकल पदाथ जगत के अपनु आप निहार ॥ दशन ज्ञान अनन्त गुगा शाश्वत आतम पिंड। अपने रूप समार में पर स्वरूप नहि पिंड ॥ श्रानन्दादि अन्त गुग्। चरग्। अनन्तानन्त । बीर्य अनन्तानन्त है ऐसा आतम सन्त॥ जैसे मिश्री भए है तैसा स्रातम जोय। परसे नहि अनुकूलता झिव झाजे निज सोय॥ शान्त छवी साधन करो समता सकल स्वभाव। श्रास्रव भाव विहाय के निरख निजानन्द राव ॥ एक महरत माड़ के मान करो निज भाव। कटते कम अनेक ही एक पलक लख राव।। बीत्यो काल अनादिते अंतन आयो हाल। चार गति चक्कर करे भरे कम जंजाल॥ देख देख ये तिर गये शूकर मर्कट सिंह। सपें स्वान गज भेक पशु ऋंजनादिन सिंह॥ श्रसंयोगी श्रातमा शक्ति भरी श्रनन्त। निरालंभ चिद्रुपहै ज्ञान पिंड नहि स्रन्त॥ नीर ऋनिल संयोगते होय उप्ण सव भाव। तव वन्हि दूरे भये शीतल जल ही स्वभाव ॥ अन्तरंग दृष्टि घरो निर को आतम माल। बोध बीज अति हरित हो बूच फलेततत्काल ॥

संकट सहचिरकाल से अनु भूती छिटकाय। पर परगाति रत होत है येही आस्त्रव गाय॥ नाव जीवकी पाप वस जनम जल्घि मभाघार। पत्थरते भारी भरी त्रास्त्रव बंध त्रपार॥ वीते काल विकल्प से कल्प अनन्ता नन्त। आशा तृष्णा वढ गही बंघ वढे नहि अन्त।। पुद्गल कर्म अनादि से संयोगी है भर्म। माल्म होते एक से यही आ्रास्त्रव कर्म ॥ नर नारक तिर्यचसुर चारो गति श्राकार। श्रास्त्रव कर्म निमित्त से श्रातम फंदा डार ॥ एकें रूप अनन्त गुरा आस्त्रव सव इक साथ। होना दिक होते रहै रूप अनेक विख्यात॥ मोह फन्द के निमित से आस्त्रव तत्व अनेक। च्थव साई दीखे सदा आतम पुद्गल एक॥ जिस दर्पेगा में अग्नि की ज्वाला दर्शन देत। दर्पण में अग्नि नहीं दर्पण स्वच्छ समेत ॥ श्रग्नि के गुरा श्रग्नि में दुंग्ग स्वच्छ स्वभाव। लाल रंग ज्यो दशैंता एही ढाक स्वभाव॥ स्वपर प्रकाशक शक्ति है भारी वच भ्रम भेद। ज्ञेयदशा दुविधा कही निजपर रूपा भेद ॥

समभ समभ रेमानवा मोह दशा तज देय। शुद्ध स्वभावी धर्म को अंगी कारकरेय॥ सुरसंपतिया शिव गति पावे धर्म प्रभाव। श्रास्त्रव दूर भगाय के समरग्। करो स्वभाव ॥ श्रद्धा ज्ञान चरित्रता गुरा अनेक है भेद। **त्रमुकम द्वारा देखते दिखलाई है खेद**॥ वर्तमान संयोगते स्रातम पांच प्रकार। नय व्यवहार से ज्ञात है नाना रूप निहार ॥ पुराय पाप ऋास्त्रव ऋरु बंध ऋजीव ये पंच। नास्ति रूप कहे आत्म को हेय रूप पर पंच ॥ याते किया कलाप को आस्त्रव तत्व स्वरूप। त्याग करो अनभव धरो केवल ज्ञान स्वरूप॥ सम दृष्टि सम कितगहै वीत राग मय होय। सुथिर चित्त ऋनु भव रचो निज पर परसो सोय ॥ सुन त्रातम तू वात हम पर सो तोयन काज। तेरा घट मे तू वसे तामे तेरा राज॥ जो निरचय निर्मंल सदा ऋदिमध्य ऋवसान। सोचिद्रुपसदा रहो जयवन्तो भगवान॥ जग माहि जय वन्त है आतम तत्व महान। स्पष्ट निराला अनुभवे शिव का रए। यह जान ।

चिदानन्द घुव भाव है आस्त्रव कारण रूप। स्रंतरंग पर कारा है ज्ञायक मात्र स्वरूप॥ परके ऋाश्रय रहित है पुराय पाप पर भाव। वे पर के कर्तृत्व नही रहित भोक्तृत्व स्वभाव॥ विकल पबृति में नहीं सदा प्रकट इक रूप। श्रंतर ज्योतिस्वरूप है अनुभव के तद रूप॥ **आप गिरे है मोह वस पर को देह गिराय।** ऐसी तृष्णा मोह वस भ्रमे चतुर गति काय।। जो अनादि अज्ञान को एक समे कर दूर। जानकार शक्ति करो केवल ज्ञान हजूर॥ श्री फल वकल युत भीतर रस भर पूर। तेजसकर्म को अलग करो गुरा भूर॥ अ्रशुचि देह से नेह तज भज ते उत्तम भाव। ताके सांची भावना त्रास्त्रव भाव अभाव॥ त्रास्त्रव पंच प्रकार है ऋविरत मिथ्या ज्ञान **॥** कोध योग परमाद तज भज निज में विज्ञान ॥ ज्ञमा भाव से कोघ को सम भावों से मान। सरल भाव माया हने लोभ तीषते हान॥ जीव एक पर्याय वहु घरते स्वपरनिधान। पर का तज कर निज भजो करो भव्य कल्यान ॥

स्वातम से सब भिन्न है ऐसा जाने सन्त। त्रंतर मुख है रम रहै शिव रमग्री के कन्थ।। राग रोष मद मार के त्र्यातम रूप निहार। श्रेष्ठ समय इक श्रायगा कर्म भगे तत्तकार ॥ लोका कार निहार के सिद्ध स्वरूप निहार। **ऋपने घट से ऋापको वारं बार विचार ॥** श्राधिव्याघि जर मरगा भय निद्रा चिन्ता खेद् । नाश होत है बेदना निज स्वरूप को भेद ॥ दुर्लभ नर भव पाय के धरम रतन उर धार। उत्तम ऋौसर मिल गया करगी हो सो कार ॥ निरा वाध निज गुरा लिये त्रातम रूप त्रनूप। स्वयं ज्योति विकाशते लोका लोक स्वरूप॥ **त्रातम रूप ऋन्**प है सुरनर केनहि गम्य। निरा कार निलंप है शुद्ध निरंजन रम्य॥ **ऋातम सो परमातमा पर मातमनिज तत्व ।** येही ज्ञाता ज्ञेय को भेद विचारो सत्व॥ सव त्रनन्त सुलका धनी सुल मय त्रात्मस्वभाव। अविनाशी आनन्दघन तीन जगत दशीव ॥ शुद्ध हमारा रूप है शोभित सिद्ध समान। गुरा अनन्त ज्ञायक गुरा। सदानन्द गुरावान ॥

कर्मन के संयोगचे पुद्गल परिएत लीन। निश्वय दृष्टि निहारते आतम राम अलीन॥ सन्तन जन मन मान्य है सञ्जन ब्रह्मभ साज । मुनि जन मन में रमगा है मेरे घट में राज॥ लचगा शुद्ध ऋगम्य है इन्द्रिय विषयातीत । वचन ऋगोचर श्रातमा सुर नर गावे गीत॥ काल अनन्तानन्त है आतम चेतन राव। **अविनाशी अव्यय सदा शुद्ध स्वभावी भाव ॥** दुखदायक जगवास है सुख स्वपनमे नाहिं। सुक्र वन में रहता सुखी रत्त्न पींजरे हांहि॥ चिदानन्द निज त्र्यातमा गाऊँ तुम गुगा गान । छिनक एक भूलो नही आप आप में मान॥ श्राप श्रापको श्रापकर श्रपने श्रातम काज। श्राप ही से श्रापा विषे जाने वासर सांज॥ निजानन्द निज श्रादरो मन वच काय लगाय। एक घड़ी आधी घडी अपने रूप रचाय।। भैया निज पायें विना चौरासी लख योन। भ्रमत फिरे संसार में साथी सगा न कोन॥ वीतराग वानी सुगो दया धर्म उपदेश । शील रतन पालन करो मम्यग्दर्शन भेष ॥

समता रस पीता रहो भव द्घि शोषगा हार । कम बंध छेदक सही आ्रातम धर्म निहार॥ **अ**ति निर्माल गुराकार है साधो सन्त महान । **अ**स्त्रव रांकन हार है पूरव कर्म जहान ॥ समता सुख में मगन है राग द्वेष नहिं लेश। निजानन्द में रमत है घरे दिगंबर भेष॥ विषयकषायकषें नहीं निरावरण निर्मोह । इन्द्रिय मन का समनकर साधे स्वातम सोह॥ सुख सागरकें स्नान में लगे रहें दिन रात। रोग शोक नहि रोष है सम सन्तोष निजात॥ पूरगा ज्ञानानन्दमय अजर अमर अमलान। ऐसा ही मेहूँ अबे बीत राग परधान ॥ माया मिथ्या मोह को करो आज परिहार। सब जीवन से प्रेम है निश्चय नय व्यवहार ॥ जो पूरव कृत कर्म को फल भु जेरति टार। शुद्धातम में मगन है गली जेवरी कार ॥ ज्ञानी कर्म दश। नहीं भोगे परम समाधि। मोच्च दशा पावे सही निजानन्द आराधि। माया विषय कषायते फिर्यो अनादि चाल । शुद्धा तम अनुभव करो पावो अनुपम माल ॥ वस्तु व्यवस्था जान के रागादिक रस त्याग। ज्ञानवन्त ज्ञानीभनें कर्म बंध नहि भाग॥ सत्तापरि मित बस्तु है आतम सत्ता माहिं। चेतन लच्चा आतमा आप आपके माहि॥ परसंगति पर भाव में बंधवढावत भार । ज्यो निज सत्ता रमण है सा ही धन दातार ॥ उपजे विनसे थिर रहै ये ही वस्तु स्वभाव। जो मरयादा बस्त की सत्ता समभो साव॥ विकलप त्यागी अनुभवी शुद्ध चेतना युक्त। ते साधु सम काल में होय कर्म सेमुक्त ॥ ज्ञान चरण तप शील व्रत उत्तम संयम सार। इनकी शोभा होत है सम्यग्दर्शन लार ॥ रंजित होते देह में तन चेतन नहि होय। भिन्न देह से ज्ञानमय श्राप श्रातमा जोय॥ चितवन ऋतुपम ऋनन्त बल, शान्त भाव वेराग। श्रातम ज्ञान विकाशते, बोध निजातम जाग॥ सम्यग्दर्शन के विना व्रत विधान नहि कोय। सामग्री वर्जित जहाँ, तहाँ भोजन किम होय। निज स्वरूप में मगन हो परस्वरूप परिहार। श्रास्त्रव बंघ श्रभाव कर निज पर भेट निवार ॥

कठिन पाय कारज करो निजानन्द अवतार। दिवा घरो दिगंबरी श्री गुरु कहे पुकार ॥ वीत राग परणाति रचो पावन परम पवित्र। भव समुद्र से तर सके ये ही वात विचित्र॥ नशा जाल भलके सदा चाम मास मलखून। खान पान आधार से नहि होत है नून॥ चमक दमक भारी बनी धन संपति सब जोग। जब श्राय पूरगा भई नीच गति को भींग।। चिदानन्द से कहत हूं तज विषयो से राग। होनहार तेरा कहा जैसे कानन स्राग ॥ यह तन स्थिर रहते नहीं जैसे जल की रेख। ऐते पर विषया रती ममता धरे अनेक॥ नाम अनंत धगयकें भागवन्त धनवन्त ममता माया हा गई समता कर गई अन्त ॥ एक एक तुम जन्म के दुग्ध वुन्द सज लेय। सर्व मरोवर सभात है वृथा मचावत धेय ॥ सकल उपाघी होत है भावन के ऋाघार । भिन्न भिन्न परगाति रचो शिन्ना उत्तम सार॥ शुंड भाव साधन सही पावत नाहि मनोज्ञ् । पुराय योग करस्मी करे आस्रव संचित योग ।। तस्कर तेरे लार है लोहि रतन त्रय छीन। संसारी ऐसी दशा भव भव देत नवीन।। त्रालस भ्रमभय मोह मद कोप कथा कोतृक। कृपगा बुद्धि अज्ञानता चिन्ता निद्रा शोक ॥ तस्कर तेरह भेद है करे धर्म की हान। ताते इन को तजन कर पावे निज में ज्ञान ॥ शुद्ध स्वभावी रूप है त्र्यानन्द रूप ऋखंड। पुद्गल के संयोग ते दशें पुद्गल पिन्ड ॥ चेतन तन में रम रहा ऋंग ऋंग शिर मोर। चेतनता नारो सदा भ्रम रूपी द्वय चोर॥ शीष केश नख नाक है अधर दशन मुख कान। कांख चरण जंघा कटी त्राँख शिरोमणि जान ॥ हाथ पेर सब ऋंग है तामें करो विचार। नाम रूप नहि जीव को आस्रव भाव विडार ॥ श्रज्ञानी मानी महा लोचन दोय धरन्ता खोवत विषय कषाय में ऋाय जायगो ऋन्त ॥ जोवटेर लग आईयो लोचन रहित मनुष्य। ते से तुमने तन लयो विषयवासना बष्य॥ चिदानन्द आनन्द है आप आपमें आप। स्वसंवेदन ज्ञान से जाग्गलेह तज ताप॥ देखन जाननहार है वतं एक सुभाव। ध्यान साध्य साधक सभी भेद कछु नहिराव ॥ **अातम रूप अनूप है मिश्री स्वाद न** जाय। अन्धमिष्ट बोले भला सपरस मिष्टलखाय॥ जैन वचन त्रमृत मई मिथ्या नाहि सुहाय। चन्द्र कुमुद फूलेसही रिवतेजी नहि खाय॥ जग षरा। दूषरा। रहित निर्मल अचल अनूप। वार वार साधन करो चेतन रूप स्वरूप।। निर्मल गगन समान है ऋतुकंपा गुराखान। पुद्गल से ममता तजो भजो ब्रह्म भगवान ॥ गुन अनन्त मुखपिंड है ऐसा चेतन राम। होय विमुख तुम नहि लहो पावे नहि विश्राम ॥ ध्यान धवल शुचि सलिल ते आस्रव मल नहि घोय। पर द्रव्यन की चाह में वृथा जमारो खोय॥ कृमिकुल कलित शरीर है पुद्गल परिचय पिंड। पुतला मल माटी भरा काल व्याल मुख खंड ॥ काकादिक भन्नगा करे चामनसा भुजदन्ड। चिंग्यिक काल चय होयगे बुद बुदजलसम पन्ड ॥ याते दिन्ना घारके त्याग परिग्रह भीर। बन वासी कर पात्र में सह परी षह धीर॥

दुर्घरतप द्वादशघरो मोह वृत्व कर चूर। **ऋातम ज्ञान विकाश कर निजानन्द** गुरा भूर ॥ परम ब्रह्म परमातमा परम ज्ञान परमेश। परम निरंजन त्रातमा शिवशंकर निज भेश॥ कृमि कुल कलित शरीर है नोय द्वार मलदेय। खग पिन का असन है कहा करत है नेह।। सम्यक उत्तम रत्न है धारो सब जन नेम। सकल कर्म चयकार है भव भवनाशक वेन ॥ श्रातम राम श्रनन्त भव धर धर तज सनेह। परा वर्त वर्तंन करे काल अनन्ते तेह॥ कल्प त्रनन्ता काल से सुख दुख भोगे भोर। भूल मिटी निज पद लयो परमानन्द हलोर॥ इस ऋपार संसार में सरन सहाई धर्म। विषय न विष के वीज को मतबोवे शठ कर्म ॥ तू स्वामी सब लोक को उत्तम तेरा नाम। इन विषयों के कारगो तुमे नही ऋाराम ॥ श्राम न लागे श्राकके हीरा काँच न होय। सुख चाहे यह जीयरा विषय बासना खोय॥ विष्मु शंकर बुद्ध है शुद्ध गुणाणवसंत । ऐसा उत्तम त्रातमा कर्म फंद् ते जंत॥ पुद्गल उत्पर पटघरे रूप नदीसे कोय। ज्ञाना वर्गी कर्म से जीव अज्ञानी होय। दर्शन वर्णी कर्म से जिय श्रावर्ण महान ॥ जसे दर्शन भूप को देखन दे दर्वान। ज्ञानावरगी नाराते केवल ज्ञान विकास ॥ दर्शन वरगी हान से लोका लोक प्रकाश।। सुख दुख दाता जीव को निमत वेदनी धार। शहत मिली असिधार को चाटत दु:ख अपार ॥ कर्म वेदनी वृक्ष है पुन्य पाप फल दोय। पुन्य पाप फल छोड्के त्र्राप रूप निज होय ॥ मदरा पानी पीय के सुध बुध सर्व नशाय। माह ऋंघ पागल बने उद्य ऋवस्था ऋाय॥ अष्टा विंशति मोह को दूर करे गुरावान। मुख अनन्त सम्यक्त ते पावे निजगुण स्थान ॥ राज काठमें ठोकते नर नारी को अंग। तैसे थिति गति जीवको आ्राय कर्म मातंग॥ श्रायु कर्म भारी बली जान देत नहि कोय। श्रटल शुद्ध अवगाहना धारो त्रातम सोय ॥ चित्रकार चरचे सदा नाना चित्र स्वरूप। नाम कर्म तैसे करे चेतन को वह रूप॥

नाम कर्म बहु भेद है तथा एक सो तीन ! सबनाशक यह श्रातमा सदा शुद्ध गुग लीन ॥ ज्यो कुम्हारकल से करे छोटे मोट समेत। गोत्र कर्म संयोग ते ऊंच नीच कुल लेत ॥ **ब्रातम शक्ति समाल के ब्रागुरुल** घुगुरालेय । शुद्ध भये सर्वांग ते सिद्ध सिला निवशेय॥ दर्वंदिवावे भूपती भंडारी नहि देत । श्रंतराय पंचक कहा वस्तु लाभ नहि लेत ॥ ऐसे जग की संपदा अन्तराय करलेत। गुगा त्रनन्त वलधार के पांचीं नाश करेत ॥ बन्धु वर्गं सब त्याग के आस्त्रव भाव समेश। केवल ज्ञान विकाश के देहू भव्य उपदेश॥ अन्तर मूर्जी मारके शुद्ध भाव कर सन्त। निज स्वरूपानन्द में रमगा करो जग अन्त॥ समकित सहज स्वभाव है त्रातम को शिव पन्य। याविन तप जप व्यर्थ है नहि पावे निज पन्थ।। हय गय रथ राजा सवे चलतनहि ऋजु पन्थ। सरधानी साधु सही शिव लच्मी के कन्थ।। वाह्म कियातू कोट कर सकल बृथा है सन्त । थाते आस्त्रव भाव को दूर करो गुगा वन्त ॥

विषय वासना आसते मोह बृक्सी चन्त। कनक घतुरा पान से पीत वर्णा दर्शन्त॥ काललन्धि पाकत भई उत्तम कुल सवरीत। टिकट मिलन आशा भई त्यारी करलो मीत ॥ गगाधर गोतम गोत है दिव्य ध्वनी वर्षन्त। सम्यग्दर्शन टिकट है शिव पुर जाना सन्त॥ ज्ञान गार्ड मजवूत है चारित्र ऋंजन साथ। धीरज घर सन्यास में त्रातम जोति हात॥ मन मन्त्री ठहरायदे त्रातम सत्व निवास। चली वेग की चाल से पर्वत जगत पलास॥ गुगा स्थानक चौदे चले पंचमगति आवास। जाकरके लोटे नहीं ऐसा सिद्ध निवास ॥ राग द्वेष दोरहित है मुनिपद फर्स्टकलास। श्रावक वत सेकिन्ट है सम कित थडाँ कास॥ **त्र्यास्त्रव** त्राव मोह से पर से प्रेमी होय। कुशल चेम जातीर है जाय ऋघो गति सोय॥ श्रमिलासा वर्तें जहां मोच कभी नहि साथ। इसी लिये इच्छा तजो तात मात सुत गात॥ परिग्रह फंदा में पसे सुख नहि ऋावत लेश। निशि वसर चिन्तारहै चौर अग्नि जल क्लेश॥

याते परिग्रह त्याग के घरो दिगंबर भेष। रत्न त्रय संपति लहो पावो पावन देश ॥ शान्त स्वभावी त्रातमा गुगा त्रनन्त त्रविकार। त्यागे सकल विभाव को पावे त्रातम सार॥ पावे परम सुभाव को ध्यावे अविचल ध्यान । केवल ज्ञान प्रकाश कर मोच्न सौख्य अम लान ॥ शान्तात्मा सगरसी ऋषी ध्यावे त्रातम ध्यान । वज्र पात से नहि चगे पावे केवल ज्ञान॥ जो सुख चाहो आपर्गो मत दुख से भय भीत। पापी मिथ्या चोर की संगति त्यागे प्रीत॥ वाक जाल वक वादतज आरत दुजो ध्यान । खोदन फोरन ज्वलन तज पावो पद कल्यान ॥ चलन हलन पीसन घसन बंधन रोधन पीर। तेलमधुघृत घोल के डारे अगनि समीर॥ कफ कुड़ा मल मूत्र में दावदी ये जग जीव। इत्यादिक विकल त्रय हिंसा करीसदीव॥ यन्त्र जालघीवरदई तीच्या सर संघान। चर्मे उपारन शस्त्र दे पाप पके घमसान॥ दंत उखाल पींजरा विषरस्ती हर ताल । जीभ पूछ काटन करा महा पाप भर माल 🛚

मुक्त मानव पर्याय में घन योवन मद सीन । निद्य काय करते रहे नर्क निवाश मलीन ॥ ऐसे श्रास्त्रव भाव को त्याग करो सुख दाय। श्रातमता त्यागो मती उत्तम पद निज पाय ॥ समता समरस आदरो चेतन चित चमकाय। वचन त्रमोलकमानिये जीवन को सुख दाय । सत्य स्वरूपी त्रातमा रमते त्राप ही त्राप। कर्म फंद काटन लगे चिदानन्द का जाप॥ कर्म भूमि मानुष गति उत्तम कुल अवतार। श्रार्य देश जिन धर्मं से संयमसाधोसार॥ दीरघ आ्रयु पूर्णंता तननिरोग अविकार। देश काल स्वाघीनता धर्मं रुचीकर सार॥ शास्त्र श्रवण उपदेशहित देता चारो दान। घारण शक्ति धर्मं की श्रोसर उत्तम मान ॥ सामग्रीसवही सही ज्ञान ध्यान धन पूर। तृष्णा नागनी डस रही दुख पासी श्रति भुर॥ रांग द्वेष मद मोह भय क्रोघ लोभ छल मान। इन ऋास्त्रव को छोड दे तव पावे कल्यान ॥ इस मानवपर्याय में मोच महल सो पान। मिलता है दुलेंभ नहीं समभ सोचवल बान ॥

मनुष जनम दुर्लंभ मिल्यो उत्तम कुल संयोग। धर्मे ध्यान साधन करो रत्न त्रय निज भोग॥ रत्नत्रय उत्तम निधी त्रातम में घर धीर। चिन्तामिं समपायके वन जावो तुम वीर॥ मोह चोर बहु फिरत है घरो तजेरी धीर। साव चेत वरतो सदा पावो गुरा गंभीर॥ महा पुराय के उदय से पायो मानव रत्न। व्यर्थं पशु सम खोतु हो भूल सुघारो यत्न॥ इस संसार ऋसार में मानव कुल ऋवतार। घर्मं तरू सेवन करो महा मोच फल सार॥ श्रेष्ट नावको छोड के उपल नाव मत लेहु। भव सागर तिर बोक्कहै धर्म खेबटया सेहु॥ शुद्ध धर्मे धारण करो उत्तम है उपदेश। मोक सौख्य करतार है आस्त्रव रहित बिशेष ॥ दुर्लभ नर भब पाय के केई पुरुष महान। मुक्ति रमा के पति भये में भी उनसम जान ॥ सर्व सार में सार है समय सार अवतार। जाने नहि इस सार को ताको जन्म ऋसार॥ सत्य दिगंवर धर्म है भाष्यो श्री भगवान । भव्य घर्म घारण करो महा शान्ति सुकदान॥

कोन किसी को देत है कोन किसी से लेय। पूरव बांधे कर्म मल उदय आय रस देय।। हेम धुनार की संगति भूषण बनते सोय। कंचनपन मिटता नहि श्रोटत कंच न होय॥ ऐसे पुद्गल जीव मिल भये स्वरूप अनेक। चेतन तानाशी नही ब्रह्म कहावत एक।। पूरव संचित कम वस मुख दुख भुंजे जीव। आतम ज्ञान विकाश से वर्ग मुक्ति के पीव ॥ हंस चूंच से चीर जल अलग अलग हो जाय। मेद ज्ञान की दृष्टि में जड़ चेतन दर्शाय॥ मृग तृष्णा वस भागतो भ्रमत फिरत भ्रम जोय। तेसे मोही आतमा भ्रमत जगत में सोय॥ मोह मह्म को मार कर इन्द्रिय जय कर बीर। निश्चय नय धारक बनों सत्य जितेन्द्रिय धीर॥ पुरुषारथ के पारखी वीतराग पद धार। निश्चय एक स्वभाव में भावो बारंबार॥ चिदानन्द नो कर्म निह कर्म वर्ण व्यवहार। भिन्न भिन्न सब समभ लो त्रातम कर उपकार ॥ पुद्गल के फैलाव में धरे अनन्ते काय। इसी लिये इस भाव का कर्ता चेतन राय॥

पर वस्तु की मान में कहीं नही विश्राम। भिन्न भिन्न सब समभ लो चेतन चिन्मय राम ॥ वचन श्रमोलक मानिये श्रागम के श्रनुकूल। यह उत्तम उपदेश है जीवन का इक मूल ॥ शुद्ध स्वभावी त्रातमा नित्य निरंजन ज्ञान। अपनी भूल सुधार के पावे पद निर्वान ॥ अपनापर को मानता पर को अपना मान। संसारी होता हुआ आस्रव सजत महान ॥ पर को पर जाने सिंह निज में निज पहिचान । भजे आप को आप ही नहि बने संतान ॥ भाव शुभाशुभ जो भजे जिस का कर्ता जोहि। तिन भावों से कम रज लगत आप के सोहि॥ ज्ञानी जन के सर्वदा ज्ञान भाव है संग। अज्ञानी अज्ञान से राच रयो सब अंग।। वीत राग वागा भजो तजो कर्म अनुराग। प्रेम करो निज भाव में पर संगत को त्याग । स्व स्वरूप संपति गहो निज मारग में लाग। रागी बांधे कर्म को मुंचित जीव विराग॥ जैसा जिन वर रूप है तैसा ऋात्म स्वरूप। निरख परख कर आचरो पावे निज पद रूप ॥

वीत राग विज्ञान मय ध्यावे निशि दिन ध्यान । निज भावों में स्थिर रहै जब होवे कल्पान ॥ वीतराग परमार्थं से आप आप को जान। ध्यावे निशि दिन ध्यान में पावे केवल ज्ञान ॥ उपयोगी निज स्थान में करे सदा विश्राम। पुराय पाप सब त्याग कर पावे निज पुर नाम ॥ कमं वर्गसा त्याग कर निज पुर करे निवास। सुखी रहे शाश्वत सदा नित्य निरंजन काश ॥ राग द्वेष मद मोह वस वर्ते विषय कषाय। कर्म वंघ संचित करे काल अनन्ता पाय॥ **अातम राग विभाव से कर्म बंघ फंद जाय।** चारो गति में भ्रमण कर कहि न थिरता पाय ॥ उत्तम मानव पाय के वर्ते राग कषाय। सो तुम समभो चतुर नर जल में लागी लाय।। रागा दिक भरपूर है कम वंघ दृढ थाय। भ्रमे चतुर्गतिबावलो चौरासी लख काय॥ या ते नर भव पायके चेतो चतुर मुजान। धर्म धुरंघर होय के पावो केवल ज्ञान ॥ जो जग में नहि जोत है कम वंध अवतार। स् खी रहे शाश्वत सदा अजर अमर पदकार॥

पर द्रव्यों से प्रेम कर भ्रम्यो चतुर्गति जन्त। ताको फल नीचोलयो कहन सके नहि सन्त॥ वैर भाव सब ही तजो भजो बमा वत सार। शुद्ध भाव संचित करो कम कलंक पखार ॥ समुबक् रत्न त्रयविना गृह त्यागी किमहोय। ध्यान योग्यता है नहि घर निवास क्यों खोय ॥ रत्न त्रयको धारकर शम, यम, दम, मन, मेल । ध्यान करे एकाग्रता धन्य मुनि शिव गेल ॥ श्रवुल महा सुख कन्ड है निज कल्यान को बीज । जनन जलघि शुभ पोत है पुएय तीर्थ निज चीज ॥ दुरित तिमर को हंस है मोच लच्ची को कन्य। मदन भुजग महा मन्त्र है ज्ञान राज शिव सन्त ॥ विस व्याधि कों हरत है क्षिय सफर को जाल। विश्व तत्व दर्शाव है मन मतंग वस व्याल ॥ मिध्या दर्शन कोप तज द्या कमा निज धार। शील लीन संतोष भज कमें शैल निरवार॥ ध्याता ध्यान लगाय के ध्येय और फल चार। सूत्र रूप संदोप है निज में करो विचार॥ सम्यग्दर्शन साध के ज्ञान राज सम्भवाय। 'पूरण चारित श्राचरो ध्याना ध्यय न लगाय॥

सप्त तत्व षट द्रव्य को श्रद्धा आत्म विशेष । उपाध्येय है आप के सम्यग्दर्शन भेष।। यह श्रद्धा साची घरो घर हृद्ये संतोष। विकलपभाव विडारि के उत्तम पद सम्भ कोष ॥ ज्ञान दशैं मय चेतना स्वातम धर्भ महान । दश लव्दग् मय धर्म है रत्न त्रय निज मान ॥ सम्यगदर्श शुद्ध कर ज्ञान विशेष बधाय। चारित विधिवत् धारके ध्यावो ध्यान लगाय॥ तत्व रुचि सम्यक्त है तत्व समभ सु ज्ञान। दया बमा चारित्र है रत्नत्रय पहिछान॥ पापारं भपलाय के भजो सदा निज आप। उत्तम संपत तुम लहो फिर नहि भुगतो ताप ॥ मौनी तपसी संयमी श्रुत पाठी ऋषिराज। संगत के संसर्ग से विगड़े निज तज लाज।। भाव शुभा शुभ नहि तजे तीन सल्य नहि खोय। मन थिरता पावे नहीं त्रातम हित किम होय ॥ कर्म करे फल भोगवे जीव अनादि जगोय। यह कथनी व्यवहार की वस्तु स्वरूप न कोय। सकल वस्तु जगमे वसे वस्तु वस्तु नहि मेल । जगत जीव वस्तु कहे सो व्यवहारी खेल ॥

द्रव्य कम कर्ता अलख यह व्यवहारी बात। निश्चय नय जैसा दरब तैसा ता कागात॥ निजानन्द निज तत्व को आतम रूप निहार। को इन किस का होत है विकलप भाव विडार ॥ कपट भापट निज खेल के भ्रम्यो चतुर्गति ताप। शुद्ध बुद्ध ज्ञानेशतू तजो सकल संताप॥ पर घर फिरत अनादि से निज घर आयो नाहि। शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ तू तज पर घर निज आहि॥ चारगति निज जीव की मान रयो श्रज्ञान। जड़ चेतन भी भिन्न है समभा सोच चित त्रान ॥ केवल ज्ञान स्वभाव तुम दर्शन वीये अनन्त । इस सवाय जे अन्य है सव संयोगी अन्त ॥ श्रालंबन श्रपना करो ममता तज परसंग। साम्यभाव साधन करो पावो त्रविचल त्रंग॥ **ऋातम में समता धरो ध्यावो निज पद राज।** पर पद त्यागो मूलसे भूल सुधारो आज॥ काम क्रोध मद कपट तज शल्य लोभपरि हार। भाव शुद्धि उत्तम भजो स्व समय सिरदार॥ निरखे परखे श्रातमा घरे निजातम ध्यान। स्व समय रमता रहै भाव शुद्धि सो जान ॥

भिन्न कम से त्रातमा गावे निजगुगा गान । अल्पकाल में शुद्ध हो पावे गुगा अमलान ॥ में नहि पर काहू सदा पर नहि मेरा रूप। निश्चय कर के मेही हूँ पर है परही रूप॥ रागद्वेष मद मोह से जगवासी जन होय। विविध बंध पैदा करे घूमे जगमें सोय॥ जो ज्ञानी श्रज्ञान बस माने धर्म सराग। संसारी ते जीव है लहे चतुर्गति भाग॥ मुनि अनुभवि को देख के आदर करे न कोय। विनय हीननिन्दाल है निज संयम व्रत खोय॥ यंत्र तंत्र सब जानि के सब से तज अनेह। ज्ञायक जीव स्वभाव है समता सभा निज गेह ॥ मे नहि पर का परन मम मेही ज्ञान स्वरूप। ऐसा ध्यान लगाय के निरखे त्रातम रूप ॥ मनवागी तन हूं नहीं उनका कारगा नाहि। देहात्मक सब भिन्न है निजानन्द दर्शाहि॥ परमाणु पुद्गल कही नहि में पुद्गल पिंड। स्कघरूप नहि श्रातमा न परमागा पिंड॥ नहि तन कर्ता तन मई नहीरचाहै देह। दर्शन ज्ञान स्वरूप है निर्मल ज्ञानी येह ॥

देहादिक जड़ तत्व है चेतनतत्व विशाल 🖡 देख निजातम तत्व को छोड़ सकल जंजाल ॥ ज्यो तू जाने तत्व को पावेगा भव पार। परको ऋपना मानसी घूमेगा संसार॥ चेतन चिन्मय आतमा मगन होय दिन रेन। संयम तप साधे सदा समता आवे चेन॥ शुद्ध भाव से शिवलहै शुभ भावन ते स्वर्ग। अशुभ भाव संसार है चारों गति के वर्ग॥ श्रातम ज्ञान मलीनता करते पुराय श्रपार। नहि पावे निज त्रातमा नापेगा संसार॥ गुरास्थानक सब मार्गेगा कथन किया व्यवहार । निश्चय ज्ञानी त्र्यातमा परम पदारथ सार ॥ परम ईष्ट दातार है निजानन्द भगवान। स्वानुभव से गम्य है साधन करो समान ॥ **आतमरस जवलीन है समरगा चित बन घ्यान ।** पर पस्तु से भिन्न है पावे परम निघान॥ जिनवर जैसा त्रातमा मेद नहीं है भ्रात। इस कारण तुम शिवलहो निश्चय नय से बात ॥ जो जिन है सो श्रातमा भेद कछु है नाहिं। त्रातम ज्ञान प्रभाव से पहुँच जाय शिवमांहि॥ येही सार सिद्धान्त है करे जगत का अन्त। केवल ज्ञान स्वभाव से बनजाते हैं सन्त॥ केवल ज्ञान स्वभाव है ऋाप ऋाप में जान। श्रनुभव से यह गम्य है साधन करो महान॥ रत्नत्रय युत स्रातमा उत्तम तीर्थं पवित्र। श्रातम में सब गुरा भरे साधन करो चरित्र॥ पांची इन्द्रिय रोधसे मन बच तन कर शुद्ध । एका की निज ज्ञान में रमण करो अविरुद्ध ॥ अजर अमर परमातमा गुरा गए। निलय रूप। सम्यग दृष्टि त्र्रातमा माने है निज रूप॥ अशुचि अपावन देह से भिन्न रूप चिद्रुप। सकल शास्त्र पाठीलहै पाता रूप 🏻 🛧 नूप 🛭 सूचम लोभ पलायते चायक श्रेगी स्थान। वही सूदम चरण है अवय सुख भुगतान॥ सुगुन रत्न की राश है अगम अथाह महान। मुनि जन ध्यावे भाव से पावे पद निर्बाग ॥ ज्ञान जोति प्रति भास में रागादिक मल नाहिं। विशद अनुपम भाषते दीप ज्योति जग छाहिं॥ मुनि महन्त स्नातक कहै निजानन्द निर्दोष। दिप्त रूप निज रूप है परमातम पद पोष ॥

निरावरग्। निज ज्ञान में संशय विश्रम नाहिं। सम्यक् ज्ञान विकाशते वस्तु यथारथ आहिं॥ तुम शिवशंकर विष्णु हो वुद्ध शुद्ध निज रूप। इन्द्रादिक पूजे चरण परमातम पद भूप॥ श्रर्हत् सिद्धाचार्य पद उपाध्याय मुनि रूप। **ऋाराधोव्यबहार से निश्चय ऋातम रूप ॥** जग से मोह निवार के राग द्वेष रस द्वार। दुद्धर स्वातम ध्यान कर च्यार घातिया जार ॥ दर्शन ज्ञान अनन्त वल सुख चतुष्टय रूप। दे उपदेश कल्यान कर सिद्ध चक्र चिद्रुप॥ राग द्वेष मद मोह से जीव जोनि में जोय। विवध बंध पैदा करे इस कारण चय होय॥ जो जन्मे सो मरण है योवन जरा प्रमाण। लच्मी चञ्चल चलत है क्या बंगुर वखागा॥ एक जीव पर्याय बह धारे स्वपर निधान। पर तजकर निज को भजे तव होवे कल्यान ॥ वास यह संसार का महा कष्ट का मूल। ध्यावो अपगी आतमा मट जावे जग शूल ॥ देव नहि है तीर्थ में नहि मंदिर में मान। तन मंदिर में देव है यह निश्चय कर जान। तन मंदिर को त्याग कर नर देखे कहिं श्रीर। देख हँसी आवे सवे घर घर भिन्ना सौर ॥ देव नहीं है तीर्थं में चित्र मूर्त्रि पाषागा । मन मंदिर में जिन वसे समभा मित्र यह तागा। देव तीर्थ मंदिर वसे कहते हैं अज्ञान । विरले ज्ञानी जानते निश्चय त्रातम ज्ञान॥ जरा मरण से डरत है तो कर स्रातम ध्यान। **अजरा मरपद पाय के करो सकल कल्यान ॥** नरक वासफीको परे जानो मिल्लन शरीर। कर शुद्धातम भावना शीघ लहो भव तीर ॥ जगत जाल जंजाल में पसा रहा अज्ञान। इस कारगा यह त्रातमा पावे नहि कल्यान ॥ मन मंदिर में मुक्त हो तो मत पूछे वात। राग यिरोघ निवार कर सहज रूप निज ज्ञात ॥ जिय पुद्गल दोनो अलग सकल भिन्न व्यवहार। पुद्गल से श्रासातजो शीघ मिटे संसार ॥ भिन्न भिन्न समभे नहीं यह संसारी जीव। नहि निकसे संसार में जनम मरण सदीव॥ रत्न दीप रिव दग्धद्धि घी पत्थर तम हेम। स्फटि करजत जल अगनि में आतमता नहि खेम॥ नित्य निरंजन ज्ञानमय परमानन्द प्रभाव । चिदानन्द जिन शान्त शिव अजर अमर उमराव । शुद्ध ज्ञानमय श्रातमा सकल कर्म कर जीगा। जैसा जिनवर देव है तेसा ही लख लीन॥ इस त्रसार संसार में वीत्यो काल त्रनन्त । भ्रमत भ्रमत मुख ना लयो पायो दु:ख अनन्त ॥ देह भिन्न निज ज्ञानमय देखो त्रातम राम। वही ब्रह्म स्वरूप है नरख परख ऋभिराम ॥ निर्मल ज्ञान पवित्र है वसे शिवालय स्थान। तेसा ब्रह्म शरीर में भेद भाव नहि जान॥ शास्त्रों वेद पुराग में गाया गया है गीत। सो वह निवसे देह में भेद ज्ञान से चीत॥ किसी दृष्टि से सर्वगत किसी दृष्टि जड़ खेद। मुनि ज्ञानी अरु मूर्ख में अंतर भारी भेद ॥ निश्चयनय यों कहत है दर्शन ज्ञान स्वरूप। कर्म रहित निज श्रातमा केवल ज्ञान स्वरूप ॥ रत्नत्रय का पारखी उसका लुच्चरा येह । परवस्तु से पर रहै निजानन्द में स्नेह ॥ पर वस्तु से प्रेमकर माने ऋाप महन्त । नहि जाने निज श्रातमा जगवासी शठ सन्त॥

त्रातमपद को पायके मुनि जन माने मोद। सो सुख नाहि इन्द्र के नहि नागेन्द्र प्रभोद॥ निज दर्शन से मुख बढ़े सो सिद्धन के होय। सो सुख साधु साधते अंत किया में सोय॥ वहल विन नभ में रवि विमल स्वच्च दर्श सन्त । निर्माल मन जब स्वच्छ है त्रातम त्राप, रमन्त ॥ जो सर वर मेंहं सरत तैसा तुमे विकाश। निर्माल है परिगाम जब स्रातम तत्व निवाश॥ श्रातम मंदिर शैल पर लेप चित्र में नाहिं। नित्य निरंजन ज्ञानधन है तन घट के माहिं॥ धर्म अर्थ सब द्वन्द में आतमरत शिर मोर। कहते गण्धर ज्ञान से निज से निज में जोर॥ तीन भुवन मंदिर विषे त्रातम रूप त्रानूप। कर्म कलंक विमुक्त कर पहुंची शिव पुरभूप॥ मृगनेनी का ख्याल में विषय वासना ध्यान। मोह जाल में पस रहा केसे होवे ज्ञान ॥ जेसे मेले काच में कंचन मालके नाहिं। गग रंग रंजित रहै आतम दर्शन नाहिं॥ एक म्यान तलवार दो वने नहि यहकाम। भोग भाग नामोच पद कैसे हावे राम ॥

रत्नत्रय है श्रेष्ठ गुग् घारे आतम माम । **ऋाराधक है मोद्म का ध्यावे निज गुगा राम ॥** पूव कमं को स्नय करे आगत आवे नाहिं। सकल परिग्रह परिहरे ऐसा न्याय रमाहि॥ रत्नत्रय का पारखी धरते है सम भाव । यासे होत विकल्प विन भावा स्रात्म स्वभाव॥ ज्यो स्वरूप समभया विना पायो दुःख अपार । समभा समभारे त्रातमा सद्गुरु कहै पुकार ॥ छहों द्रव्य सब शुद्ध है कहते गराधर सूर । **ऋादि ऋंत** से रहित है जिनसे जग भरपूर ॥ जीव द्रव्य चेतन कहा पंच अचेतन कास। पुद्गल धर्म अधर्म है गगन काल जग वास ॥ द्रव्य यथारथ जान कर करो शुद्ध श्रद्धान । अविचल दर्शन शुद्ध है वही आतम ज्ञान ॥ जड़ जीवन संसार में है अनादि संयोग। दुख पावे मिथ्या त्वसे कर्म योग सव रोग॥ पुद्गल है इक मूर्तियुत पांच अभूरतिमान। सकल द्रव्य जिसमें वसे वह आकाश वखान ॥ वर्तन लक्क्स्या कालहै रत्न राश ज्यो भिन्न। इतरहि निजनिज देशमें जान ऋखंडित चिन्न॥ पुद्गल चेतन शेष तज गमना गमन विहीन। ये ही वस्तु स्वरूप है समभो निज गुण लीन॥ असंख्यात परदेश है धर्मा धर्म सजीव। नभ अनन्त परदेश है पुद्गल वहु विधि लीव ॥ छहों द्रव्य जो कह गये लोका काशनिवास। एक बेन्न रहते सदा निज निज गुण में वास ॥ किल कारण है जीव के पर द्रव्यों का भाव। यदि तज पर द्रव्य को निज को करो निभाव ॥ भिल्माति व्यवहार को ज्ञाता वनो विलेष। ज्ञान चरण धारण करो जिससे बिगड़े भेष ॥ तिष्टे तेसी वस्तु है ऐसा उसको मान । वही उत्तम ज्ञान है वही सम कितवान॥ **अरहन्तादि उपासना मोह उदय से होय।** स्वयं ज्ञान मे रम रहो मोह कर्म को खोय॥ निज सुख सम पर सुख नही पर से हानी होय। याते सुख ऋपने विषें परखुभाल सम सोय ॥ चारगती दुख से भरी भ्रमत अन्त नहि आय। मानव पद उत्तम लिया शिव सुख साघो साथ॥ त्याग शिघ वहिरात्म को अन्तर आतम होय। परमातम त्राराध से परमातम पद होय ॥

जंगल में मंगल करो निर्मल मन निज वास। **अपने आप** स्वभाव में भव भव दुख का नाश ॥ निर्भय पद प्रापत करो आतम राम निवाश॥ विमल ध्यान में मगन हो कम कलंक विनाश ॥ महा शुद्ध यह त्रातमा त्रचल त्रनाकुल रूप। निज शरीर श्रवगाह में शोभित शिव सम रूप ॥ निर त्राकुल निर्भय सदा निरावरण निज ज्ञान। निजन्नानन्द अभेद है ऐसा श्रातम जान॥ ज्ञान ध्यान निज एकता सुथिर रहै निज माहि। निज पद में लवलीन कर जगत वास फिर नाहि॥ देवशास्त्र गुरु भक्ति से होते पुन्य महान। स्वर्ग संपदा भोग के पावे पद निर्वाण।। स्वानुभव वालक लहै वरष त्राठ को जान। मानव कोटि पूर्व तक पावत निज पद भान॥ केवल ज्ञानी ज्ञानमय जनम मरगा से हीन। गुरा प्रदेद उन सवनि के एक वरावर चीन ॥ जीवों का लक्तरा लहा दर्शन ान प्रभाव। ये ही निश्चय मान लो जिय सव एक स्वभाव॥ राग दोष दो दूर कर अपनावो निज बीज। माने सर्व समानता शिव कन्या तुम रीमा।।

समता भाव समानता जागो सव समान। जीवों का लद्मग् लिखा जिनमें दर्शन ज्ञान॥ मित्र शत्रु को सम गिने ऋपने ऋौर परान। एक भाव भावत सदा ताके स्रातम ज्ञान ॥ पुद्गल रचना राचके उत्तम समभ शरीर। देह भिन्न जो ज्ञान है वही त्र्यातम नीर ॥ ज्ञान स्वरूपी स्रातमा उत्तम सुख को कोश। निजाधीन सुख ऊपजे उसमें कर संतोष ॥ घम मृतिं घरमातमा घम तीर्थ करतार। धरम धुरंधर परम गुरु धर्म त्रातमा सार॥ त्राकुलता सवही मटी समता शासन सार। रत्नत्रय धन साथ है पहुंच जाय शिव द्वार ॥ कर्म भृमि मानव गति उत्तम कुल ऋगा गार । तप संयम व्रत तुम लीयो करलो बेडा पार ॥ गिरी गुहा सुन्दर भवन वाधा नहि जहां काय। दशों दशामय वस्त्र है ध्यान लीन निज लोय ॥ गगन सवारी सार के तिष्टो उत्तम स्थान। काल अनन्तानन्त तक भोगो सुख अमलान ॥ मोह मान मद लोभरत मिथ्वा मत अज्ञान। यह त्रनादि उपयोग में त्रविरत संज्ञा स्थान ॥

ज्ञायकहै इक श्रातमा शुद्धनय भूतार्थ । स्वतन्त्रर संपूर्ण है पावन रूप यथार्थ ॥ श्रद्भुत श्रातम तत्व है समय सार व्याख्यान । निज परके परमार्थते भेद भिन्न निज मान ॥ चेतवन्त श्रनन्त गुण श्रातम शक्ति श्रनन्त । निजानन्द चिद्रूप है श्रलख श्रखंडित वन्त ॥ परस बरण रस गंध नहि नहि जगत से राग । चिद्रानन्द चिद्रूप है श्रातम ज्ञान विराग ॥ वार वार समरण करो समय सार सुख कार । श्रातम जोत प्रकाशते पहुचों शिव पुर द्वार ॥

## ( ऋथ पुएय पापाधिकार )

जय जिन सुर धुनि करत है मन में माने मोद। निजपद जो नर नमत है पाने उत्तम बोध॥ निरा बाध निज गुण महा चिदानन्द चिद्रूप। ज्योती रूप अनुप है लोका लांक स्वरूप॥ जगन्नाथ जगदीश है पुरुषोत्तम परधान। सर्व शिरोमणि आतमा ध्यावत निजकल्याण॥ परमानन्द अभेद है ध्यावत सुर नर वृन्द। शुद्ध भाव साधन करो लोक शिखर शोभन्त॥

श्रतुल वीय श्रातम घरे करे कर्म चकचूर। ऐसा श्रातम राम है समरण है गुणभूर ॥ सर्वोत्तम अतिश्र ष्ठ है पूरण प्रभा प्रकारा। ज्ञानानन्द स्वभाव है करते निज घट वास ॥ तन प्रदेश में वसत है परमातम पद कास। शुद्ध वोध श्राधार है निजानन्द निज वास ॥ गुण पर्याय ऋनन्त युत वास स्वयं परदेश। स्वयं काल स्वत्नेत्र है स्वयं स्वभाव विशेष॥ सब विद्या के वीज है बल अनन्त सुख स्थान। पर निमित्त से जीव का रागादिक परिशाम ॥ श्रतुल प्रभा घारक यह विश्व नाथ भगवान। पाप सघन बन दहन दब आतम राम निधान ॥ **आतम राम निहारते होते है आनन्द।** श्रचल रूप निजराज है भाव श्रभावी द्वन्द ॥ श्रचल श्रमुरत श्रातमा श्रजर श्रमर पद लार। ज्ञान ज्योति जाग्रत रहै निजानन्द निज सार ॥ ज्ञान सहित वैराग्य रस पान करे सम काल । ज्यो लोचन न्यारे रहें देखे सब जग हाल ॥ भेद ज्ञान ज्योती विषे परम ज्योति परकाश। जबतक शिव पदना लहै तबल्यां निज पदवास ॥

जगत जाल जंजाल है पुएय पाप दो रूप। वीत्यो काल अनादि से मिथ्या अध तद रूप ॥ जो कारग संसार को कर्म शुभा शुभ शील। श्रशुभ कम<sup>6</sup> जंजाल है सो किम होय प्रशील ॥ हेम लोह की बेड़ियां भूषरा राहित शरीर। कर्म वेदनी दाय है सात असाता वीर॥ श्रशुभ कर्म कुशील है शुभनामक सुशील। कारण है संसार का शुद्ध शील किम मील ॥ दोनों कर्म खलील है त्याग रूप निज धाम। प्रागा हरगा स्वाधीनता बन्ध बंधे वसु नाम ॥ जैसे जोगी सन्त जन देखे निघ जन रीत। संगति त्यागे तुरतही फेर करे नहि प्रीत॥ ऐसे ही सब कर्म को जग में निंचत जान । संगत जे वह सर्वदा ऋपनो पद पहिचान । बांबे रागी राग से मुँचे जीव विराग। वीतराग वागी यह तजो कर्म श्रनुराग॥ प्रेम करो निज भाव में पर संगत परिहार। निजानन्द संपति गहो निज मारग में लार ॥ जैसा है ऋरहन्त जिन तैसा ऋातम रूप। नरख परख कर आचरो पावो निज पद रूप ॥

बीतराग परमार्थं ते जिन मुनि शुद्ध समान। निज भावों में स्थिर रहै सो पावे निर्वान ॥ परमारथ में स्थिर नहीं व्रत तप संयम ्तीन । येही हैं अज्ञान तप भ्रमे चतुर्गति दीन॥ व्रत विधान सब साधते संयम वृषतपघार। दर्श ज्ञान परमार्थ विन तिरे नहीं संसार ॥ परमारथ को त्याग कर पुणय चहे मति हीए।। श्रीसम धाम निवारने अग्नि तपत है हीगा॥ तत्व रुचिसम कितल है उनका अधिगम ज्ञान। राग त्याग चारित्र है येही मोच महान ॥ परिवर्तन व्यवहार का विद्वत् वर्ते कोय। विशंवाद बातां करे कर्मक्षय नहि होय!! तज संसार ऋसार को निश्चय नय ले पत्त । मुनि पद में निज स्थिर रहे करे कमे ज्ञय द्वा। जैसे पट में स्वेत पन मैल मिले दब जाय। ऐसे ही मिथ्या त्वसे उत्तम गुरा रस जाय। पूरवही व्याख़्यान से समभ लीजिये भ्रात। तैसे सब ज्ञानीभने सम्यक् ज्ञान विलात॥ जिम सूतका श्वेत पन लगे कलंक विलाय। यो कषाय के तेज से चारित भाव नशाय॥

श्रात्म ज्ञानधारी यती कर्म वर्गगालीन। भ्रमे जीव संसार में पुद्गल श्रद्धे नवीन॥ त्र्यात्म स्वभावी त्र्यातमा जानन देखन हार । तोभी संचित कर्म वस सर्व वस्तु नहि पार॥ समकितरतन विराधना येही है महा पाप। सत्तर कोडा कोडि को भ्रमे जगत विल्लाप॥ श्राच्छादित है ज्ञान गुगा सो श्रज्ञानी मान। जीव उदय अज्ञान से भ्रमे लोक सबस्थान ॥ चरण हरण महा को पहै राग द्वेष मद मूल । जीव रमें अविरत जवे आप आपनी भूल॥ पुराय पाप इक वेल है आस्रव को इक मूल। जो इन की संगति लहैं तिन के शिरपर धूल ॥ वीत्यो काल अनादि से लेमिथ्या अधभार। तप जप संयम नालियो सम्यग दर्शन लार ॥ समिकित विनतरता नहीं कोटि यतन कर जीव। बाघ लाभ होता नही भवबाहि सदीव॥ श्रपनी करनी कर चुको करनी वाले लार। भेद ज्ञान धन धार के ऋपनों करो सुधार ॥ धर्म विना पावे नहीं उदर पुरगा नाज। याते धारो धर्म को पावे शिव पुर राज॥

भ्रमत फिर्यो संसार में कही न समता होय । एकाकी निश्चल रहो घ्यावो निज पद सीय।। लखचौरासी योनि में श्रावक कुल सिरदार। परम दिगंवर पद गहो पावो भव दघि पार ॥ **अ**न्तर आँखो खोलके संपति समता सार । **अलखनिरंजन घट विषें ध्यान धार**णा धार ॥ गुगा ज्ञानी ज्ञानी सही कर्म लेप नहि रेक। होत कृतास्थ आतमा निरखे केवल एक ॥ विषय वासना नाशके साधु समाघि घरंत। परमारथ पद पायके लोका लोक लखंत॥ मुनिमारग समसाध के लखे आतमा सन्त। मोच धरामें जायके भोगे भोग अनन्त।। केवल दर्शन ज्ञान मुख और वीर्य अनन्त। परमातम परमेश पद हरिहर ब्रह्मा सन्त॥ जो तुम भव दुख से डरो ऋरुद्धावो कल्यागा। तो अपने में आपको ध्यान धरो मतिमान॥ जो परमारथ में रमे भजे न विषय कषाय। मोह मल्ल उनका मरे जग स्वामी कहलाय।। हित कारक है सर्वके शास्त्रत शुद्ध स्वभाव। जन्म जरामग्गो नहीं सिद्ध अवस्थाराव ॥

दिव्य ग्यान की भलक है जाने लोका लोक। निश्चय परमानन्द मब सब जन देते ढोक॥ घ्यान योग्य निज त्रातमा दर्शन ज्ञान स्वभात्र। निश्चय नय साधो सदा उत्तम पद दर्शाव॥ जो नहि जाने स्रातमा महामूर्ख पररूप। ब्रत तपसंयम व्यर्थ है पड़े भवी दिधकूप ॥ स्वर्ग मिले शुभ पुएय से नरक पाप संताप। द्वंद छोड़ भज स्त्राप को पावे शिव पुर स्त्राप ॥ सप्त तत्व नव ऋर्थ सब जिन भाषित व्यवहार। निश्चय जप निज स्रातमा होय भवागांवपार ॥ व्यवहारी सारी किया संयम तप जप दान। निश्चय त्रातम ध्यान है शिवकारण निजमान॥ हगधारी संयम धरे सुद्धातम संयुक्त। ज्ञान ध्यान तप लीन है ते पावे भव सुक्त।। सकल जाल जंजाल तज शिव मारग स्थिरहोय। कर्म घातिया घात कर आतम अरहत होय ॥ ज्ञान विलव्हाग् शुद्धमन सत्य स्वरूप स्वभाव। जो स्रातम को ध्यावते पावे मोच्च प्रभाव॥ ज्ञायक भाव जहाँ रहे तहाँ न आवे कमें। याते ज्ञान विराग से साधो आतम धर्म ॥ यथा श्रंध के खंदपर चढ़े चतुर पंगु कोय ! यागे द्वा वाके चरण चले जात मिल दोय ॥ जहाँ ज्ञान विराग्य है तहाँ मोच मगहोय। वह जाने पद को मरम वह पद में स्थिर होय ॥ ज्ञान जीव के जाग्रता कमें जीव के शूल। ज्ञान मोज अंकूर है कर्म जगत को मूल ॥ ज्ञान चेतना जागते विकसत केवल ज्ञान। कर्म चेतना के विषे कर्म बंघ वल वान ॥ जीव अनादि स्वरूप है कर्म रहित अविकार। अविनाशी असरगासदा आतम राम निहार ॥ अवलं वन लो आपको चिद्विलास चिद्रूप। शुद्ध द्रव्य ऋतुभव करो शुद्ध दृष्टि तद् रूपे॥ नय प्रमारा जिन सूत्र से वस्तु रूप लखेह । होय मोहचयनियम से केवल ज्ञानी तेह॥ अज्ञानी जिस कर्म को **द्य** करे मव कोट। उसको ज्ञानी छिनक में चला देत है बोट॥ श्रंसमात्र ममता रहै पुद्गल परिचय मान। सर्व शास्त्रपाठी भये नहि पावे निज ज्ञान ॥ शुद्ध भाव से मोच है आस्रव से जग वास। त्रास्त्रव भाव विसार के परमातम रततास **॥**  देव शास्त्र गुरुतीन की भक्ति भाव विशाल। तेपावे अमरेशयद भोगे भोग रसाल। पाप पंक सेरहित है सहित शुद्ध शुभ लोग। गुरा समूह सेवन करे स्वर्ग संपदा भोग॥ श्रेष्ट पात्र को देखते आनद वर्षे सार। हाथ जोड ब्रादर करे भरे पुएय भंडार॥ अनुभव युतशुद्धातमा मोह रहित वलवान। जगत जाल के फन्द को काट गये निर्वासा। **ऋ**ण गारी योगी यती श्रमण संयमी मान । इन की संगत नित करो मन का मैल मिटान॥ धर्म भावना त्रादरो रत्न त्रय गुण गाय। निम ल पद को पाय के सीघो शिवपुर जाय।। विष दश मिथ्या दृष्टि है पथ च्युत व्यसनीवान । कपटी खल भापटी महा संगत जो विद्वान ॥ तप संयम शुभ ध्यान धर मूलोत्तर गुगा लीन। सम्यग दर्शन साथले श्रातमता लव लीन॥ निर त्रम्बर ऋषि तापसीं वैरागी शिव पन्थ। नगन दिगंवरतन करो परम हंस निर्ग न्थ।। परम शान्त मुद्रा धगाी त्रातम ज्ञान विशेष। निजानन्द में रमगा कर पावे पद परमेश ॥

बहुत किये क्या होत है शुद्ध ज्ञान अमलान। वार वार समरगा करो पावो पद निर्वाग।। शत्रु मित्र तन धन सवेराग रोस सव वंश । नहि जीव के घुबरहे उपयोगी निज हंस॥ स्वयं सूर्य सो गगन मे चमक दमक उद्योत। शुद्ध जीव संसार में ज्ञान वीर्य सुख जोत ॥ संयम साधन नियम मे रह सदा लघलीन। ध्यान धरे निज श्रातमा करे कर्म मल्रान ॥ देव शास्त्र गुरु भक्ति युत दान शील ब्रत लीन । ध्यान पठन अनसन करे शुभ उपयोगी चीन॥ शुभ उपयोगी आतमा खग सुर नर में होय। विषय वासना रत रहे पुएय योग फल जोय॥ जैसी करगी श्राचरे तैसा ही फल होय। देह वेदना यस महा भोगे सुन्दर भोग॥ इन्द्र नरद्र खगेन्द्र सव भोगे शुभ फल शर्म । देह नेह ऋपगाय के विस जांयनिज धर्म ॥ शुभ उपयोगी त्रातमा पुराय पुंज प्रति भास। फिर तृष्णा वर्द्ध न करे विषय भोग जगदास ॥ पराधीन वाधा सहै विषय च्चिंगिकबंधान। जो विषयो से सघत है ते सुख दु:ख समान ॥

पुरुष पदारथ स्वर्ग है नर को लेता पाप। इन दोनों को त्यागकर सेवो शिव पद आप॥ द्वादशांग वासी भजो निजानन्द ऋनु राग। ध्याता त्र्रातमराम है मोह नींद ऋब जाग ॥ त्रातम को साधे विना संयम वत चउदान । पुराय पदारथ व्यर्थ है यो भाषे भगवान ॥ संयम ब्रत साधे सदा निर्माल श्रातम ज्ञान। वह पाते है परम पद शुद्ध योग अमलान ॥ श्रनागार यति धर्म है देखत है निज रूप। तो समभ्तो भव अल्य है पावे परम अनुप॥ जीव अकेला आत है जाते है तद रूप। ज्ञान मई निज स्नातमा सदा शान्त स्वरूप॥ पाप पुराय वेड़ी बनी लोहा कंचन श्रंग। दोनों त्यागो मित्र जी वन्धन है इह संग॥ विरले श्रद्धा वन्त है विरले निरखे ब्रह्म। विरले पावे लब्धिनव विरले समभे धमें। इन्द्र चन्द्र सब द्वंदहै नहि शरगो दातार। निजानन्द शरेेेें सहीं भववन त्यागे सार ॥ विषय महा दुखदान है त्यागे सन्तमहन्त। कर्म काट शिव पुर वसे जय जय जय भगवन्त॥

ज्ञानानन्द स्वभाव है पर पदार्थ से भिन्न। एही उत्तम भावना यही त्रातम चिन्न ॥ ऊर्घ अघोमध्य लोक में परपदार्थ हमनाहि। एही उत्तम भावना श्रवय सुख जा माहि॥ तन से भिन्न अतेन्द्रिय आतम राम स्वरूप। ज्ञान ध्यान में भालकते श्रबिनश्वर निज रूप । शिव स्वरूप अविचल कि यो रहते काल अनन्त । मुख साग रमें मगन है वीते काल ऋनन्त ॥ ज्ञाता दृष्टा त्रातमा धनी नाथ जगदीश। परमब्रह्म पूरण सुखी सवजग जन के ईश ॥ सुरपति नरपति खग पती सेवे चन्द्र दिनेश। स्तुति गाता हूं भक्ति से मेटो सकल कलेश॥ सूच्म शुद्ध स्वभाव है न कोई आधार । इन्द्र मुनि ऋहमिन्द्र सव ध्यावे निज ऋाधार ॥ कर्मावर्ण विनाश के निरावाद पहिचान । श्रदातीत श्रनच लख परमानन्द महान ॥ संघ रहो या मत रहो भंग रहित सम भाव। त्रनुभव रस पीवत रहो तज के मोह स्वभाव ।! दर्शन ज्ञान प्रधान कर चरगा रमगा लवलीन। निजानन्द समरगा करे वही श्रमन नवीन ॥

जो जाने ऋरहंत गुगा सकल द्रव्य पर्याय। वह जाने निज श्रातमा चीगा मोह मुनि राय ॥ निज त्रातमते भिन्न सव साधत है नर दन्न। वस्तु रूप विचारते ज्ञान चरण हुग लक्ष ॥ अध्व इसको कहत है जो उपजे थिर नाश। सदा काल रह तान ही मेघ पटल जो वास ॥ द्रव्य रूप से नित्य है गुण भी समभो नित्य। विनश रूप पर्याय है याते कही अनित्य॥ मिथ्या कर्दम लेपकर घूमे जग मक्तधार। पंच परावर्तन मधी सकल रूप संसार ॥ जो वर्ते संसार में सभी विरोधी भाव । इष्टा निष्ट न मानिये मोह महातम रात्र॥ लदमी चंचल चपल है पानी लहर समान। दोय तीन दिन थिर रहै ज्यों भुगते मभा मान ॥ सम्यग्दर्शन हीन यदि पुएय सहित भी होय। तो पापी समभो उसें निज स्वरूप निज खोय ॥ वस्तु यथारथ जान के करो शुद्ध श्रद्धान। वही त्रात्म स्वभाव है त्रविचल दर्शन ज्ञान ॥ पुएय उदय सुर संपदा पाप उदय पशु जान । मिश्र उदय मानुष लहै सव नारो निर्वाण ।।

निन्दन बंधन स्तवन को ज्ञानी करे न एक। शुद्ध स्वच्छ विज्ञानमय निज्में निज को देख ॥ शुद्ध शील संयम धरो दर्शन चारित ज्ञान। द्वादश तप त्राराधर्के करो सकल कल्याण।। भाव शुद्धि निज में करो घरम धुरंघर घार। सकल कर्म को परिहरो पावो भव दिध पार ॥ पुराय पाप संचय करे बंध दशा लव लीन। विषय भिन्न ऋातम लखे पुराय पाप द्वय ज्ञीरा।। तज मन से ममता सवे जागे नाहिं कषाय। परवस्तु से ममत तज तव सद्बोध लहाय ॥ संसारी सोते रहै तव जागे जग राज। संसारी जागे जहाँ जोगी साधे काज ॥ स्तुति निन्दा नहि करत है पढे पढावे नाहिं। निज हेतू समभाव को राखे निश्चय ताहिं॥ देहादिक सम्बन्ध में राग द्वेष मलहीगा। निजानन्द निज रूप में राच रहे गुरा लीन ॥ दर्शन सन्मुख जो मरे मुन्दर मरण कहन्त। कर्म जाल काटत रहै पाड़े सुःख महन्त॥ दर्शन ज्ञान चिरत्र को किभ नहि करे मलीन। विषय भिन्न निज को लखे शोभित अनभव लीन ॥

शुभ भावनते पुराय है ऋशुभ भाव से पाप। पाप पुराय सवनाश के पावे शिवपुर ऋाप ॥ मोच्च मार्ग वह एक है ज्यो ध्यावे निज ध्यान। कर्म काट शिवपुर लहै पावे मोच कल्याए।। मन मलीन जब तक रहै तब तक शुद्धि न कोय। मनोवेग थिर होत ही आवे निज पद सोय॥ दान देत सुख संपति तप से सुरपति होय । जनम मरण से रहित पद आतम रमते सोय॥ रत्नत्रय पद हीगा से मोच्च पन्थ नहि पाय। जैसे जल के मथन से चिकगाई नहि आय॥ अन्स म।त्र भी राग है नहि लिखते परमार्थ। श्रुति पाठी तपसी वर्णों नहि आते हैं स्वार्थ॥ वाह्य वस्तु संबंधते जो माने है सन्त । वह निश्चय मरमार्थ को समभ सके नहि श्रन्त ॥ गमना गमन निरोध के करते त्रातम ध्यान। मिन्न भाव सब हान के पावे निज कल्यान ॥ निर्मल ध्यान लगाय के निरखो त्रातम रूप। श्रातम ज्ञान विकाशते पावे सिद्ध स्वरूप॥ श्रमिनाशी यह त्रातमा निज स्वरूप में ध्यान। जव स्वरूप में परगावे ज्ञान ज्योति छा जाय ॥

ये ही उपत्त काम है ऐसी ऋपने जोग्य। जिस द्वरा जाने त्रापको तव सव सिद्धि योग्य॥ जो परमातम ज्ञान है सो मेही हू शुद्ध। जो में सो परमातमा भावो भ्रम तज बुद्ध ॥ मेरे मे परमातमा परमातम नहि दूर । ध्यान घरों ध्यावो उसे ज्ञान लहूँ भरपूर॥ मन परमातम में मिला परमातम में चित्त। दोनों सामल हो गये रतननिधि निज विच ॥ जेसा निर्मल शिलल है तैसा स्रातम राम। वारबार समरगा करो पार्वो निज विश्राम ॥ मत कर चिन्ता मोच की चिन्ता मोच न देय। जिनसे लपट्या जीवड़ा तिन से शिव किम लोय ॥ श्रंशमात्र भी शल्प है वह करती नुकसान। शलत्याग शुद्धातमा होय परम निर्वाग ॥ घोर तपस्या करत है श्रुतपाठी भरपूर । नहि पावे निज त्रातमा शान्त भाव नहि सूर ॥ बुढ़ापो त्र्रायो अवे ढीली पर गई खाल । घड़ी पलक बीते दिना मत खोवे निज माल ॥ खावे मत दिन व्यसन में त्राण सतावे काल। जाय पड़े भव सिंधु में घरा रहेगा माल ॥

पुद्गल की संगत तजो आतम ज्ञानी होय। सुरनर पशुनर के गति छूट जाय सब कोय॥ सदा स्वरूपी सिद्धसम अविनाशी अमलान। जनम मरण सब ऋटसी निर्मल जल जिम जान ॥ सार पदारथ त्रातम नहि कोघी नहि मान । सो घट में शोभे सदा दर्शन कर गुरा वान ॥ परम ब्रह्म मम मूरती जो मम सो भगवान। मरमीवन जानो सदा जानत नाहि ऋजान॥ ध्यान घरत मुनिगन सवे पावत है निज रूप। सिद्ध सूरी ऋहँन्त गुरु पाठक स्नातम रूप॥ जोनिगोद से निखलकर पहुंचेहै शिव थान। यह मरम की बात है जाने सो मित मान।। पाप पुराय रथ बेठके सुरनर नर के जाय। निज स्वरूप शिव पंथ में भूल भ्रमे षशु पाय ॥ ज्ञान सुधारस पानकर मोह नीद सब खोय। श्रापा से श्रापो लखे वस्तु यथारथ सोय॥ मृतक दशा जोवन गिने जीवित मृतक समान। सेन दशा जागृत गिने जागत मृतक समान ॥ ामत्रा को दुशमन गिने रिपु को प्रेमी मान। भोजन करि भूखा गहै भू को भोजन जान ॥

उलट चाल से चालता चेतन जोत लखाय। ज्ञान सुघारस पान कर भव त्र्याताप मिटाय ॥ ज्ञानमई दशंन मई चरण मई चितलाय। परमातम पद पाईये ये ही श्रेष्ठ उपाय ॥ समता चपला चमकती वादल शुद्ध स्वभाव। मोह सूर्य अब अप गया भ्रम त्राताप मिटाव ॥ अनहद गाजे गजेना अनुभव भार वरषाय। सम कित सत्ता बीज है भूमी शिव पद दाय॥ जानो त्रापही ऋाप को ऋाप माहि है ऋाप। सब भागड़ा यह मिट गया कहां पुएय कहां पाप ॥ शुद्ध समय ऋतुभव लखो पीबो ऋमृत पान। रत्नत्रय अभेद से पावो केवल ज्ञान ॥ श्रन्तर श्रनुभव लीजिये करिये करुगाभाव। वाहिर समता त्रादसे फिर पाछे पछताय॥ तीन लोक के पुद्गला निगल निगल उगलाय । इर्दिकर चाखे उसे वृथा जमारो जाय ॥ बिना आठ प्रदेश के जन्म लयो सब ठोर। **बे**त्र जगह खाली नही वृथा मचावे शोर ॥ भव भब के नख केश को संचे एक ही स्थान। होय ऋधिक गिर राजते भाषे वेद पुरागा ॥

विकलपरहित जिनेश है सो ही आतमराम ! मोहादिक न्यारे लिखें वंध मोच नहि काम ॥ श्रसंख्यात परदेश है ज्ञान दर्श गुणवन्त। अमल अनाकुल आतमा भीतर देखो सन्त ॥ जब जागे वैराग्य गुरा तब श्रसार संसार। नगर वस्ति उज्जड़ कहे कानन भवन निहार॥ जननी थनपय जनमते जो तुमकीना पान। अधिक सकल सागरभरे समभ सोच मन आन॥ मरते माता रोत है श्राँसू जलगिरजाय। श्रिधिक होय सब सागरा बार बार सम जाय॥ गरभ जनम वय वालतन भोगे वार अनन्त। दरवलिंधारी भयो मध्या ग्रिव अनन्त॥ श्रातम श्रनुभव की जिये यह संसार श्रसार। जैसे मोती श्रोसको जात न लागे बार॥ संपूरण व्योपार में पैसा उत्तपत्ति सार। तैसे जिन वागी विषे अनुभव है हितकार॥ पंचमहा व्रत पालते सहते परिषह भार। **अातम जोत जगे नहीं ते डूबे मभाधार ॥** जैसे पूरब श्रंगको स्रभव सेन स्रज्ञान। भेद विज्ञान जगो नही रुलियो जगत जहान ॥

जिनवागी श्रद्धाघरी शिवभूती मुनि राज। भेद कर्यो तुष मास को पायो निज गुगा राज ।। इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र के राग भाव ऋघिकार। दर्शन ज्ञान विरागते तद्भव मुक्ति न कार ॥ राग भाव भव बंघ है इनको त्याग करेय। अविनाशी पद पायके काल अनन्त रहेय।। राग भाव संसार है वीतराग पद घार। **त्रातम धर्म समालके ऋतुभव भाव समार ॥** कोन किसी का होत है जगरूठा व्यवहार। तन साथी है जगत में को इन चाले लार ॥ त्र्यासा पासी तोड़ के वीतराग पद घार। शुद्धातम में मगन हो चेतन चाल समार॥ विधिनिषेद दो खेद है आप आप में आप। निश्चय चेतन शुद्ध है और सकल संताप॥ संम्यज्दर्शन धारकर जप तप विविध प्रकार। पूजाशील प्रभावना त्र्यातम जय जय कार ॥ **ऋागम पढ़ नवतत्वलख ज्ञान सुधारस स्वीर |** चेतन पद भोजन करो तोर करम जंजीर॥ श्रशुचि श्रपावन दुष्टतन विषय भोग लपटन्त । मृदपना अपनाय के भोगत रोग महन्म॥

दान शील तप जप बृथा त्रातम हेतु न एक। याते इनको गोगा कर लावो अनुभव एक ॥ जोनिगोद में जीव था सोही मुक्ति द्वार। भेद कछु निश्चय नहीं भेद भरो। संसार॥ पर वस्तु से ठग गयो रागद्वेष दो धार। जीवन मरण अनादि से येही है उरमार॥ त्र्यग्नि जलावे काष्ट को पानी भूमी बीज। पुद्गल रूपी ख्याल में चेतन तू मत रीभा॥ होनहार सो होत है सुर नर नाहि मिटाय। श्रंतराय ऋषि राज के कमठ मेघबरषाय॥ लच्मण शीता राम के भेद भयो तत्काल। रावरा ने सीता हरी हनुमत लंका जाल॥ ज्ञानी चेतत क्योंनही काम मोह मदलीन। कोध दसा राचत रयो माया चार मलीन।। रूप अनूपमचेतना रूपवन्त गुगावान। **अातम ज्ञान मलीन है भव अनन्त भुगतान ॥** शत्रु मित्र नाही सगे करणी चाल लार। **अातम धर्म प्रधान है पावे शिव शुभ नार ॥** धन तन योवन जात है इन्द्रधनुष त्राकार। मानुष पद दुर्लभ लही मत खोवो निजसार ॥

नर जीवन विजुली मये स्वप्नमय संयोग। संध्या सम सब स्नेह है शक चाय सम भोग ॥ तृष्ण विन्दु वत तन यह लच्मी जलपाषाण। योवन जलरेखा इव सर्व विनी श्वर जागा॥ रामचन्द्र लच्मगा बली तीर्थं कर भगवान। मबको घरगी। गलतगई क्योंनहि करत गिलान ॥ देह ऋषावन मल भरी रुधिर मूत्र की खान। शुद्ध चेतना राम हो वस्तु स्वभाव मलान ॥ तू अविनाशी आतमा यह पुद्गल पर जाय। तू ज्ञानी ध्यानी महा फिरक्यो करत रभ्जाय ॥ भेषदिगंबर धार के स्रातम शुद्ध निहार। शुद्ध भाव धारगा करो परम मुक्ति दातार॥ निशा जाल भालके तहाँ हाड मास भरपूर। तोभी यारी करत है क्यों न बने बल पूर ॥ काल अनन्तानन्तते धरी अनन्ती काय। दुर्लभ मानव पद ल्यो कर्मभूमि पयोय॥ चिर् जीवन बहु पुएयते उत्तम कुल संयोग। दर्श निजातम रूप को हरो कर्म वसु रोग ॥ तन से नेह निवार के स्थिर एकांत निवाश। मन वच काय निरोध के चेतन करो विकाश ॥

पंच महा व्रत आदरो सुमित पंच परकार।
तीन गुपत गोपो सदा पावो आतम सार॥
आसन स्थिर एकान्त में ध्याना ध्यय न विशाल।
केवल बोध विकाश के पावो सुक्ति रशाल॥
तीर्थं कर पद तुम लहो केवल दर्शन ज्ञान।
रत्नत्रय धारी तुही अविनाशी अमलान॥
चेतन वन्त शरीर में सदा रह भगवान।
पर वस्तु से भिन्न है निश्चनय पर मान॥
जैन धर्म जो आचरे चार गती में कोय।
सो नर नारी भव्य जन शिव सुर पावे सोय॥
पुन्य पाप परिजार के आप आपमय होय।
शुद्धातम संपति लहै वीर वचन है साय॥

## ऋथ ऋास्त्रवा धिकार

जैसी कंचन आरसी तेसी आतम जोत।
आस्त्रव से जुदी लखो करे सकल उद्योत॥
मिथ्या अविरत योग रुष जड़ चेतन विश्राम।
विविध भेद से जीव है ते अनन्य परिगाम॥
ज्ञाना वरगी आदि ते बंध हेतु जो कर्म।
उनके कारगा येक है राग द्वंष दो धम॥

सम्यग्दृष्टि जीव के श्रास्त्रव बंघ श्रभाव। सत्ता पूर्व निवद्ध फुनि श्रास्त्रव बंघ लखाव ॥ फलपाका भूमी गिरे बंघनहिवह फेर। खिरे कर्म हम जीव के उदयन आवे फेर ॥ वंधे कर्म जो पूर्व सब भूमी पिंढ़ समान। कारमारा निवद्धक है वुस बांधे अज्ञान॥ चहु विधि त्रास्त्र पूर्व के समय समय में बंघ । दर्श ज्ञान गुणा युक्त है ज्ञानी धरे निवंध॥ जो यह ज्ञान जघन्य है परिगामन शक्ति कोय। श्रन्य स्वरूपी परगावे बंघ दशातव होय॥ जघन भाव से परिगावे दर्शन चारित ज्ञान । इस कारण से कर्म वहु ज्ञानी वांघे जान॥ पूरव कर्म निवद्धजे ऋपनी सत्ता मान। यह उपयोग कियालहै कर्म बंघ दृढ जान॥ सम्य ग्दष्टि के सभी आस्त्रव सत्तायुक्त। वालक स्त्रि समयोग है भोगत तरुणी युक्त॥ भोग योग विनतिष्टते भोग योग्यता पाय। श्रष्टा विन्शाति बंध सभी कर्म भाव उपजाय ॥ दग दृष्टि इस भेद से बंघ रहित है जान। श्रास्त्रव भाव श्रभाव से बंधन श्रागे मान ॥

राग द्वेष मद मोह से आ्रास्त्रव नहि है शुद्ध । आस्त्रव के विन बंघ किम होई सके नहि बुद्ध ॥ श्रास्त्रव के चतु भेद है अष्ट कर्म की खान। रागादिक वह वीज है इनको बंधन मान॥ जैसे षट रस ऋहार को जठर ऋग्नि को जोर । रुधिर मांस मञ्जाल है मल मृतादिक श्रोर ॥ योज्ञानी के पूर्व बंघ द्रव्यास्त्रव वहु भेद। संचित वहु विघं कर्म को ये जिय राग अभेद ॥ उपयोगी निज स्थान में करे सदा विश्राम। **ऋास्त्रव भागे दूर से पावे शिव पुर धाम ॥** श्रास्त्रव भाव भगाय के श्रातम भाव समाल। सम्यग्द्दष्टि श्रातमा तोडे जग जंजाल्॥ शिव कन्या व्याहनचले मोहित भावजन लोग। रत्नमय शिर से हरा संवर वक्तर योग।। दश दो भाव बरात है दशल क्या सव मीत। सुमतिस ख्यां मंगल पढे अजपागावे गीत।। रागद्वेष वारूद है आतस वाजी मोह। शुकल ध्यान अंगार है दुविधि कम क्य होह ॥ निश्चल निज मंदिरविषें तिष्टत त्रातमराम । सकल उपाधी भग गई पावत है विश्राम ॥

दर्शन ज्ञान स्वरूप है चरण रमण चितलाय। त्रातम गुरा सव पाईये येही मोन्न उपाय॥ एक मोह की मगन में आस्त्रव भाव निहार। देखे नहि समभे नही भूल भरमनिज घार॥ जगत जाल इक राग है भ्रमत फिरे संसार। मूक्ति मूल वैराग्य है जाग सके तो पार ॥ कोप मान माया तजो लोभसहित परिगाम। येही दुसमन शत्रु है मानो आतम राम॥ त्रास्त्रव चारों शत्रु का जीते जन जग <mark>मां</mark>हि। सो पावे मग मोच को यामें शंका नाहि॥ इन ऋस्त्रव संबंध में खोवत है निज धर्मी नहि तेरी संगत चले काहे संचित कर्म ॥ जिस कुटंव के कारगे करने वहु विधि पाप। सा कुटंव सवद्भूटते दुख पावे गो श्राप॥ पोषत है इस देह को नाना भोजन जीम। सो तो को छिन एक में दगा देयगी ईम ॥ श्रास्त्रघ श्रावत दोय विधि पुराय पाप का भेद। पुराय योग संपतल है पाप योग दुख खेद ॥ तींर्थे करगग्धर ऋषि चक वर्ति वल देव। विद्या धर नारयगा पुराय फले समजेव॥ कु मानुष तिर्थन्त्रप्रह नरक वास दारिद्र। जन्म जरा व्याधि मरण् पाप बृच फल चिद्र ॥ मिथ्या दृष्टि निकृष्ट अति लखेन इष्ट अनिष्ट। भ्रष्ट करत है सिष्ट को सुद्धदृष्टि कर पिष्ट ॥ श्रातम कर्म उपाधि है तजो दोष को संग। जो प्रगटे परमातमा शिव सुन्दरि के अंग॥ इस असार संसार में आतम सार विचार। चेतन अवतो चेतह नर भव लहि अति सार॥ फल पाने की समय है मरते मूरख लोग। किंचित मुख के कारणे नर भव दुलंभ फोग ॥ मर गंगा जल पात्र में चन्दनकाष्ट जलाय। मंदमति भुष रांघते कनक पात्र जल जाय॥ ब्रह्म वर्ग अन्तम नही चत्री वर्ग में नाहिं। वैश्य शुद्ध दोनों नही चिदानन्द निज माहि॥ मंगल गावे एक घर पूरे मन की आस ! हदन करे इक घर विषे भर भर ने न निरास ॥ तुरंगनिपे चढे पहरे मोती हार । कोई दिन नागे फिरे देख जगत का कार ॥ श्रव चेतो तो चेतलो त्रातम शरग सहाय। शुद्ध चिदानन्द घ्यान घर श्रपणी संपत श्राय ॥ दर्शन ज्ञान अनन्त सुख वलबीरज भी अनन्त। जोहरी बन निज परखले निज चेतन हिरमन्त ॥ सपना वत जग जाल है पर वस्तु अपनाय। फिरे जगत में घुम तो सर्वं बुद्ध बिसराय॥ कर्मास्त्रव को पीसके कर कब्जे चैतन्य। मोह राज को मारके शिव राजा बन धन्य॥ कोपादिक पलटन खड़ी चतुर्गति घर चार। गोली गाली मारते हाय हाय दरवार॥ न्नमा शान्ति समता सजी विपदा भागी दूर। जंजीरे काटे सबे शुद्धस्वरूप हजूर॥ जैन धर्म धारो सही सबदर्शन में नेन। लुख चौरासी से बचो सीख सयानी लेन॥ दुविधा त्रास्त्रव मेट के माया वेली काट। त्र्याप त्र्याप में रम रहो मोच सौख़्य है बाट॥ मिष्ट सुधारस अमल करि समता रसपी पान। भाव विशुद्धि सयनकर त्रानन्द मंगल गान ॥ मन इन्द्रिय को गूढ कर गुप्त करो सव योग। वीत रागनिज रूप में स्वयं बुद्ध निज भोग॥ इन्द्रिय मनजीते जती सम्पति संयम साथ। त्याग करो सबकरन को बनो भुवन के नाथ ॥

निजानन्द में रमण कर भोगो आतम भोग। स्वाभाविक स्वशक्ति से मेटो भव के रोग ॥ काल अनन्तानन्त से जीव जनम मरणन्त । उत्तम मानव पद्तियो जपो निजातम सन्त ॥ धर्म मूर्ति धनवान हो आतम ज्ञान नवीन। स्वामी बन निज राज को सकल परिग्रह हीन।। शशि सूरज चिन्ता मग्री आतम ज्ञान विकाश। निज शक्ति विन नहि लखे अन्धकार सम भाष॥ जिय जड संग अनादि से पर निमित्त के योग। पर निमित्त दूरेभये आपही भोगे भोग॥ **ऋाप पराय होर है पर परगाति को सोर।** पर परगाति त्यागे तवे आप आप को जोर ॥ महिमा आतम रूप की कैसे वरगी जाय। अपनी शक्ति समाल के काट फंद उड जाय। छोर कर्मकी कालिमा जोर जोग की श्रोर। योग रोक त्रातम लखो सूरज उगतो भोर ॥ तोर मोह की मर्मको तीन गुप्ति कर गोप। निजानन्द दरशाग करो मिटे जगत की जोफ ॥ मोह मान मिथ्या त्वमें भई अनादि भूल। अब वेदी रघ दख भये फैलगये सब शुल ॥ मोह महातम छारयो विकलप करे ऋनन्त। त्रहंबुध्दि व्यवहार में पसे फंद जकड़न्त<sub>।</sub> तुम तोपद्म समान है की चलगे नहि काय। ज्ञानानन्द सुभाव हो उत्तम पद दर्शाय ॥ चेतन रूप अनूप है महिमा अगम अपार। जो पहिचाने त्रातमा पदवी पावे सार ॥ जांकी महिमा जगत में छाए रही श्राकारा। सो त्र्रविनाशी घट विषें गुप्त ज्ञान को वास ॥ शिव स्वरूप साधन करो स्राप स्रापके पास । गठड़ी खोल समालिये तीन लोक आवास ॥ जैसे घृत बत्ती वले दीप जोति परकाश। **त्रं**घकार<sup>े</sup> सब हरत है तेसे ज्ञान विकाश ॥ उपादान कारण भलो रोकन हारो कोन। सुलट चले यह जीव जब रोकन समरथ कोन ॥ जो भलकी भगवान के सो ही सांची होय। पुद्गल संघ अनादिते छोड़ सके तुम सोव।। वर्णिवावो वोलियो अमृत रूपी वेन । भैया भावो भावना सुख पावो दिन रेन॥ परम पदारथ पाय के वर्णि भयो विशाल । श्रातम तुम साधन करो पावो परम रशाल ॥

श्राप परायेवस पर्यो श्रापा पर को जोख। आपो में आपो लखे आप रूप निज होय। एक ऋञ्जंबो होरयो एक नगर के बीच । राजा दव गयो शत्रु से राज करे सब नीच॥ राज करे जहां नीच नर तहां राजा रज हीन। दीन हीन आनन रहै सब जन के आधीन॥ सत्तर कोड़ा कोटिल्यो बंधीखाने कीन । बंदीवान समान है दर्शन वरगी तीन ॥ राजन जोर चले नही उनही के शिर मौर। अब बैरी के बस परयो बृथा मचावे सोर ॥ यह रचना इस जीव को जिन को ऐसा ज्ञान। तो भी कर्म विपाक से दशा हमारी हान।। सम्यग्दर्शन के बिना सुख पावे जिय नाहि। काया नगरी जीव नृप कर्म जाल लपटाहि॥ कैसे होगये भारतवासी भूप । खंड साधन करे जिनका रहा न रूप॥ श्रपना भाव विगोयके पर परगाति लिपटाय। जन्म भवार्ण व दुख सहै कोई न होत सहाय ॥ सन्यासी योगी बनो नाना भेष घरंत । श्रातम ज्ञान विना यह तुस में करण समजन्त ॥ एक पुरुष घरगी बिषे करता तेज विलाप। जरा रोग जरजित हुआ भरा शोक संताप ॥ एक मित्र ने त्र्राय के पूछी कुसल विशाल। कहो मित्र कैसे गिरे सव सुनावो हान्त ॥ कुराल चेम सब ही गया बुद्धि भई वल हीए। जोसजवानी ढल गयो दृष्टि घटी तन चीरा॥ राज पाट सब हट गयो नहि दीशत है रात । श्रन जोस करते नहीं सूक गया सब गात ॥ हात पावँ चलते नहीं पैसा रहा न पास। देह धरी है भृमि में तज जीवन की स्रास ॥ श्रासा पासी ना कटी दिन दिन बढ़ती त्रास । भई दिशा ऐसी हमें दुख सुख लारा कास॥ श्रीसम ऋतु के दिन बड़े शीत ऋतु की रात । मंत्री तुमसे कहत हूं ऋपने मन की बात ॥ सुर सुरपति पाताल पति श्रजपा जपते जाप। निजानन्द पावे नही वृथा सहें संताप ॥ सम्यग्दृष्टि आतमा भजते आप स्वभाव । तेज पुरतते तुरत ही तिमर ताप सब जाव।। परम पुरुष निज आतमा निजानन्द सुखकन्द । जनम जरा मृत्यू सवे मिटे जगत के फन्द ॥ कम उधदि शोषणा करो आतम रतन अमोल। सब संकट को हरत है अजर अमर फलतोल ॥ देह ऋपावन ऋथिर है विषया रस भरपूर। करता भरता भोगता त्रातम राम हजूर ॥ ज्ञान बिना सव शून्य है समभो चतुर सुजान। काम करो बैरी हरो भजो निरंजन ज्ञान॥ जो मृग तृष्णा वासते द्वंदत वन की स्रोर। कस्तूरी नाभी लसे खोजत है बहु दोर॥ माटी भूमी शैल की समभात संपत आप मोह मरोड़ो देरयो भूल गयो संताप ॥ ममता माता मान तो मोह लोभ दो भ्रात। काम कोध काका कहो वाई तृष्णा सात॥ पापी पाप पड़ोस है ऋशुभ कमें घर वार। मामा नाना नगर है फल रयो परवार ॥ दुरमति दादी दुष्ट है विकथा दादो जान। रूप चरण कछु है नहीं नाम धर्यो अज्ञान ॥ पराधीन परवस्तु को ऋपनावत हित मान। जगत जाति में कल्पना तामें भूले जान ॥ जाप जपो निज ऋापका ऋापों ऋापही ऋाप। श्रंतरंग अनुभव करो श्रीर सकल संताप॥

जों मथि मांखन काढिये मथनी दिघ घमसान । जो रस लीन रसायनी रसरीती करमान ॥ रचना पंडित पिंडकी जाने सबही भेद । विथा हरे श्रीपघि करें जस लेवे वे बैद ॥ जो घट म परमारथी परमारथ परवीसा । कर्म खरे करुगा घरे पावे शिव परवीगा।। चेतन लक्ष्ण आतमा तन लक्ष्ण जड़ जान। चंचल लक्षा चित्त है भ्रम लक्ष्ण अज्ञान ॥ जो रज सोध नारिया धन संपति के हेत। त्यो मुनि कर्म विपाकमें अपनो रस निज लेत ॥ चेत परम पद श्रापनो विषयन केदे धूल। शुद्ध सोमवत रूप है वीच सरोवर फूल ॥ शुक्लभाव से स्वर्ग है मिलन भाव संसार। शुद्ध भाव से मोक्त है जो पावो भवपार ॥ कुन्द कुन्द मुनि के वचन समय सार शुभ ग्रंथ। कुमतध्वान्त नाशक सदा चमकत सूर्य महन्य ॥ तुग इन कोधारोसदा मन बचकाय लगाय। मिथ्या भाव बिसारि के सम्यग्दरीन पाय ॥ जगधंधा को त्याग के निज स्वरूप थिर होय। श्रष्ट कमं जब डगमगे श्रविचल पद शिव सीय ॥

जिन भाषित सिद्धान्त को हृदय गर्भ सम्भ साज। स्वर्ग संपदा तूल है पीछ शिवे पुर राज ॥ निश्चय संयम चरगायुत दर्शन ज्ञान लहाय। समकित संसय हरण है तप द्वादश सजवाय ॥ समकित संयम चरगा है ज्ञान राज परकाश। निश्चय पावे मोत्तपद अष्ट कर्मं को नारा॥ जेनर ब्रागम जान के तप तपते तज मान। चारित दश न ज्ञान लहि पावे पद निवान ॥ निश्चय ऋरु व्यवहार से ज्ञान दश वत सार। जो धारगा करते सदा ते पावे भव पार ॥ जिन बरकी ध्वनि मेघ सम गरजे वर्षे धर्म। अन्नर पद सरजे सदा नाशेवसुविधि कर्म॥ सकल तत्व को सार है साधन साधो सार। निश्चय त्ररु व्यवहार से त्रातम ज्ञान प्रचार ॥ मुनि श्रावक श्राचरण को निश्चय श्ररु व्यवहार । भव्य पाय शिवमगल हो मानुष भव अवतार ॥ सकल काज संताप तज त्याग जगत की ताप। हेयाहेय विधान को नीके मन रच् आप॥ जिन मुद्रा जिनविंव है प्रतिमा दर्शन सार। साधन साधो संत हो रत्नत्रय व्यवहार ॥

प्रथम श्रायतन शास्त्र है चैत्यग्रह हगधाम ।
जिनवर प्रतिमा दर्श है यति मुद्रा श्रिभराम ॥
परमारथ से परखले श्रन्य भेष सब निन्द ।
फटिक मिणा पाषाणामय धातु जिनवर वन्द ॥
सदा जीव चिद्रभाव से श्रिवनाशी श्रमलान ।
कम कलंक पर्वाल के पावे पद निर्वान ॥
भव्य जीव उपदेश यह तजो भाव मिथ्यात्व ।
शुद्ध भाव धर कर्म हर लहो परम निज तत्व ॥
मंगलमय यह श्रातमा शुद्ध भाव श्रिवकार ।
जाप्रसाद पावो स्वपद वार वार उर धार ॥

## ऋथ संवरऋधिकार

देव घरम गुरु से बसी करसी शिव पुरवास । संवर साधे साघ वा निजानन्द आवास ॥ निजानन्द है आतमा कोधादिक निज नाहिं। कोप नहि उपयोग में कांघ कोप के माहिं॥ कोध महा विष रूप है करे प्राणा की घात । अष्ट कर्म नो कर्म सम्म गर्क निगोद निपात॥ कर्मादिक नो कर्म में मान्य नही उपयोग। रमन नहि उपयोग में कर्म कलंक प्रयोग।

वह समय विलयारि है सत्य ज्ञान जिय होय । समता भाव स्वभाव है शुद्धातम सम जोय ॥ चिदानन्द के राज में निजानन्द त्रिश्राम। समरस पान पिया करे पावे अक्विल काम ॥ ज्ञाता है तिह लोक को ज्ञायक आप स्वरूप। श्राप श्राप में रम रहे चिन्मय चेतन भूप॥ हैम तपत हैम अगनिसेतजेन हेम स्वभाव। कर्मं उद्य से जीव भी तजे न स्रातम भाव॥ ज्ञानी जाने ज्ञान से समय सार ऋवतार। श्रज्ञानी श्रज्ञान से श्रापो नाहि विचार॥ मृढ पुरुष समभे नहीं आपा पर को भेद। समरगा करते कर्म को संचित होते खेद॥ ज्ञानी जाने चेतना रत रमते निज रूप। श्रज्ञानी श्रज्ञान ते गिरते चउँगति कूप॥ ज्ञानी जाने श्रातमा निजानन्द निज बास। अज्ञानी अज्ञान से स्व स्वभाव नहि भास॥ **अनुभव है निज आपको उत्तम शुद्ध स्वभाव।** सदा समय रमता रहो त्रावे परम प्रभाव॥ शुद्ध स्वभावी त्रातमा शुद्ध ज्ञान मय होय। ते पाने परमेशपद भन न्याघि सब खोय॥

पर संपति ऋपनाय के निज संपति सब खोय। श्रज्ञानी श्रज्ञान बस श्राप रूप नहि होय॥ शुद्ध स्वभाव विडार के परको माने आप। भव बंधन को बाँध कर पावे दुखसंताप॥ निजको निजमें रमन है पुएय पाप तज रोग। रत्न त्रयमय स्थिर रहे पावे परममनोग॥ ज्ञान दर्श निज रूप है सरगो सांचो सेय। सकल जाल जंजाल तज श्राप रूप निज धेय ॥ जो निजको निजमें रमें आप आप को ध्याय। तजे कर्म नो कर्म को आप रूप रुचिलाय॥ तज पर ध्यावे चेतना रत्नत्रय शिरमीर। अल्प काल में फल पके चार्व अमृत कोर ॥ निज पद ध्यावे स्रातमा सम्यग्दर्शन बोध। त्राल्प काल में शिवल है कर्म कलंक निरोध II श्रास्रव भाव विनाश के संवर भाव समाल। सम्यग् दृष्टि साधवा जाले जग जंजाल ॥ कहं पूर्व सर्वज्ञने कारण श्रध्यवसान। योग भाव मिथ्याततम ऋविरत ऋह ऋज्ञान ॥ ज्ञानी योग निरोध से त्रास्त्रव कर्म निरोध। श्रास्रव कर्मं निरोध से दर्श विश्व को बोध॥ कम कलंक निरोध से भावे समता भान। जव नो कर्म निरोध है तब होवे कल्पान।। श्रास्रव भाव विरोध से संवर है शिरमोर। करे कर्म की निर्जरा शिवरमग्गी में जोड़ ॥ अन्तर उज्जल करन को जप तप तीरथ तीन। संवर साधन त्रातमा खोवत कर्म नवीन ॥ सात विसन मद् आठ तज षट अनाय तन त्याग। शंकादिक दूषरा तजो तीन मृढता त्याग।। गुपतिसुमति बत धर्म दश भावे भावन सार। सहे परिषह वीसदो तप चारित्र प्रचार॥ **आतम अनुभव आचरो करु**गा हृदय विचार । तीन रतन निधि लीजीये आवागम निवार॥ भेद ज्ञान संवर कयो सो चेतन निज रूप। भेद ज्ञान जिनके नहीं ते जड़ जीव स्वरूप॥ कोन हरी चेतन मती कोन दिया सब दोष। मिध्या मत समता हरी कुमति किया अतिरोष ॥ त्रभिमानी जिय **बोड़ दे मि**य्यामत ऋघ बोड़। भव भव में बाधा करे सत्तर कोडा कोड़॥ किसको तू तुम कोन हो सबही जनममान। एक दिना चलना पड़े ऋापही ऋाप पिछान ॥ राग द्वेष श्रवमूल है भव भव बाघा देत। इन बस नाचे नृत्य वह इनसे मत कर हेत ॥ तू शुद्धातम रूप है दर्शन ज्ञान स्वरूप। अविनाशी पद अचल है निरालंभ चिद्रूप॥ तू राजा सब लोकका चेतन तेरा नाम। इन विषयन के मेल में तुभी नहीं आराम ॥ श्रंतर बाहिर जप जपे वातांलाभालोल । देख्या देखी तू करे खोवे ऋपनो मोल ॥ सव परिग्रह पोट से तजे नहीं ममकार। साधु पन जाता रहै संयम संवर छार॥ मन गुप्ति को साध कर ले संयम को भार। संवर धर निज भाव में सामायक सुख कार ॥ हो विरक्त सब राग से इन्द्रिय जय परवीए। त्रस थावर रचा करोस ।मायकलव लीन ॥ संयम समता शील शुभ धम ध्यान ऋाराधि। ज्योध्यावे निज श्रातमा पाव परम समाधि॥ तप संवर दम संयमी पाले निरती चार। सामायिक तिस के रहै निजानन्द अवतार ॥ क्यों वासो बनके विषे अन सन काय कलेश। मौनी समता रहित है वृथा बनायो भेरा॥ मात धुता धुत तात से नेह तजो निज नार । दर्शन ज्ञान चरित्र तप धारो संवर सार॥ केशलोच करतपकरो धरो दिगंवर भेष। राग द्वेष रिपुताड़ के आतम रत नकलेश॥ दिका पद मुनिगुण ऋधिकया समान गुणवान। तिनकी संगति सादरो जो चाहो कल्यान॥ संयम श्रुत निर्मोह यति बीतराग पद भेष। सावधान निज ध्यान में पावे पद परमेश॥ साधि भये सर्वेज्ञ जिन वही तुमारो भेष। वचन गुप्ति धारगा करो मेटो सकल कलेश।। संयम तप व्रत त्रादरो तजो परिव्रह भार। निजानन्द पदलीन हो उतरो भवो दिधपार ॥ जन्म जरा द्वय काम है साधो संयम शुद्ध। त्रायु चय होते हुए एक समय में **बुद्ध**॥ जो भ्रम विद्या रत रहै नहि कर्मों को रुद्ध। ममता भगे न भाव से तेरागी जग जोघ॥ सप्त तत्व षट द्रव्य में साघत है सब ज्ञान। संयम तप वत युक्त है बहुत दूर निर्वान ॥ मन न भजन जग जन करो विमल ज्ञान उर घार। सरस निर्जरा करम की करो आत्म उपकार ॥

वस्तु भाव विचार के समभे शरणो साप। निश्चय त्रातम राम है त्रौर सकल संताप। काया नगरी बस करो येही संवर भाव। मानुष भव दुर्लभ मिल्यो मत चूको यह दाव॥

## चौपाई

राग दोष परकी उत पात शुद्ध चेतना निश्चय आप। विधिनिषेधको खेद निवार त्रापत्राप में त्राप समार ॥ बंघ मोन्न विकलप तजभ्रात त्र्यानंदकंद चिदातम साथ। दर्शन ज्ञान चरगा त्राचरो तपसंयम व्रत निजमेकरो ॥ चेतन पुद्गल काल ऋनादि मिलजुड़े पारावर्त साद। पुद्गल द्रव्य अचेतन भिन्न मेरा चेतन निश्चय भिन्न॥ चेतन चिह्न चेतना जान कल्प अनंत रहें इक थान। पुद्गल की पुद्गल परजाय चीरनीर जो भेद बताय ॥ भूलमटी निजपद पहिचान परमानंद परम निजथान। जैसा सिद्ध देत्र में राज तैसा घट में जानो त्राज ॥ यह शरीर पर द्रव्य सदैव मेरा चेतन मुभा में सैब। धारों ऋब संवर वैराग मन थिरकर निज पांवों भाग ॥ त्रातमलीन त्रनुपमरूप तपकरि काटो कर्म स्वरूप। निर्विकप ज्योति घट वास पावो केवल ज्ञान विकाश ॥ ध्यावो श्रातम रूप अनूप सिद्ध करो चिद्रप स्वरूप।

## दोहा

सिद्ध दोत्र में सिद्ध है ऐसा त्रातम रूप। स्याना तो जाने सही नहिं जाने जग भूप।। धम निजातम रूप है धरे विवेकी लोग। जो इनको अनुभव करे तिनको शिव सुख भोग॥ वारी षेगा साचो सही पूल माल असि धार। सीता साद्यो शील से पावक पानी सार॥ सेठ रुदर्शन पालियो सिंहा सन भयो सूल। सरि पोल सागर गिरियो जल थल हो गया कूल ॥ सोमा साद्यो धर्मं निज फूल माल ऋहिकाल। श्रंजन तस्कर पालियो छेद छीक गिर भाल ॥ धन कुमार साध्यो सही भयो देव ऋहन्द्रि। पांचों पांडव साध कर शिव भये ऋहिन्द्र॥ गजभुनि साद्यो भाव से पहुचे भुक्ति महान। जो सधेगे भाव से संवर पद निर्वांन॥ स्तुति निन्दा सम भाव है जीवन मरन स्वभाव। तन से ममता तोर के जो रो निज के काज ॥ भाग्य उदय स्रायो सही स्रव पावो शिव राज। हित उपदेशक मंत्र है विषय वासना त्याग॥ श्रपना माल समाल कर ध्यान चरो तज राग॥ गुरु माता गुरु ही पिता गुरु भ्राता गुरु ज्ञान। गुरु सञ्जन उत्तम ऋषी वचन ऋमोलकमान ॥ महल समान भमान गिन फूल माल ऋहिकाल। शत्रु मित्रमिए। काच सम भावो भाव विशाल ॥ जगवासी जीवन प्रति देते है उपदेश। काल अनन्ता गम गये धारो संवर भेश ॥ दुर्लं भ नर भव भव लियो साधो संयम सार। संवर को त्राराघ के उतरो भवद्धि पार॥ नगन दिगं वर पद घरो परम हंस निर ग्रन्थ। सन्यासी योगी वर्गों वैरागी शिव पन्थ ॥ परम हंस परमेष्टि पद नगन दिगं वर रूप। त्रग्गारी साधु ऋषि ज्ञान धानतप भूप<sub>।।</sub> शांत निरंवरत्र्यातमा मोच मार्ग परवीरा। एकाकी निस्ष्ट हसदा श्रवण तपस्वी लीन ॥ भूमी साधन सयन है त्र्यंवर है त्र्याकाश। ज्ञानामृत निज पान है त्र्रातम परम प्रकाश ॥ गंगा तीरे हिम गिरी शिला शुद्ध सुख वास। खर्गासन पद्मासन ब्रह्मा ध्यान निज वास ॥ हिरण त्रायतन सेलरे ज्ञान ध्यान तल्लीन। शैया त्रासन भूमि है त्रालस निदा हीन ॥ शान्त स्वभावी भ्रातमा परमातम परकास। परमपदास्थ लीन है सुमति गुपति ब्रत पास ॥ विन्थ्याचल पर्वतग्रह शिखर समेद निवाश। चन्द्र ज्योति जोति गिने स्रातम ज्ञान विकाश ॥ इन्द्र चन्द्र सुर बृन्द नर असुरयक्तचकेश। केशव माघव रामहनु शीष नवावे देश ॥ संयम संवर के घनी निजानन्द में लीन। गुण वर्णन उनका करो धवला के स्रादीन। पराकमी है सिंह सम ऋभिमानी गजराज॥ उन्नत भी गज राज सम बूषभ भद्र तम साज। मृग के सम वह सरल है धीरज धारी साध॥ पवन समान ऋसंग है भानुसम तेजस्व॥ गोचरी बृति श्रादरे गर्त पूरणा भद्र। सकल तत्व दर्शावते जाने श्रंतर ज्ञान॥ सागर सम गंभीर है मन्दिरा चलथिर थान ॥ सर्व परिषह त्रादरे द्वादरा भावे भाव। मिं प्रभा सम तेज है शीतल परम सुभास ॥ निरालंभ त्राकश सम उरग वास सम वास ।

अन्वेषगा है मोच्न का ज्ञानानन्द सुभास ॥ सहस अठारे शील है गुरा चौरसी लाख। निजानन्द निज मेर में संवर साधे साख॥ सम्यग्ज्ञानी संयमी गुरु जहाज को पाय। भव सागर से तिर गये उत्तम मार्ग वताय ॥ परमहंस परमातमा वीत राग निर्श्रन्थ। परमदिगंवर पदल है पाले उत्तम पन्थ॥ भेद ज्ञान सावनरचे निजानन्द जल घोय। उञ्जल कर निज त्रातमा एक समे शिव लोय ॥ पुद्गल परिचय त्याग के निज रिपणतिनिज होय। तृग्मिण् कंचन का चसम शत्रु मित्र निह कोय ॥ सव संसार श्रसार है कदली तरुवत जेम । जब भी जेवे राग्य रस धन कन कंचन केम ॥ इचुदंड के फल नहीं हेम गंध नहि रूप। चन्दन तरु है फूल विन जीवन मरुगा स्वरूप ॥ पूर्व पुएय के उदय में वन भी पुरवस जात। शत्रू भी मंत्री वन रत्न पूर्ण घर सात ॥ रतन नवो निधि पूर्णं पद चौदह रतन भंडार। पुराय योगते प्राप्त है करो तपस्या सार॥

तून किसी का जीवड़ा तेरा नही है कोय। सव संपति जाती रहैं भीकन घाले कोय॥ अपनी पुंजी माल को आप रूप निज जोय। उन ही में संतोष घर शिव संपति निज होय॥ **त्राशा पासी त्रातमा सवजीवों के होय।** श्राशा पासी तोड़ के श्रातम ज्ञानी जोय।। वाग जाल सव में टके झंत करगा निज जोय। कंचन काच ससान भज शत्रु मित्र नहि कीय॥ काननं नगरं समान गण श्रासा पासी तोड़ । पूरव संचित कर्म को चूरण करो मरोड़ ॥ नगन दिगं वर त्रात्मरत पर संपति सव त्याग । संवर साधो शुद्ध मन मिटे भवान्तर दाग॥ स्तुतिनिन्दा त्रातम नही त्रातम गुगा त्रमलान । साधु साधो शिव पुरी अभय दान सन मान ॥ काच खंड कंचनमणि शत्रु मित्र सम भाव। श्रात्म रूप रमावते पुद्गल प्रेम हठाव ॥ चर्म चीन रेशम लता तृगा कंचन पट पाट। केशरकीचड़ काचमगी समद शिजग ठाट।। श्रंघकार दीपक भके काजल वमन करे य। संगत जैसा फल मिले निजानन्द से स्नेह॥

घर लच्मी जीवन नरो जगत वास नहि नाश। याते त्र्यातम ध्यन से नशे जगत का वास॥ **अ**तम नहि है धातु में नहि मट्टी पाषागा। आतमा हि है काठ में निरचय आप प्रमागा॥ **त्रा**तम को हितकार है सकल वस्तु में सार । नित्य निरंजन अ।तमा ध्यान गम्य है धार ॥ तेरा जीवन घटत है जैसे ऋँजुलि तोय। होय निचिन्त पड़ो कहा चेतन चेतो सोय। तन धन जो वन जाय है जैसे वुद वुद नीर। इन्द्र चन्द्र चक्री मरे पूरण करत समीर ॥ थोत्रमार सँसार हैं इस में त्र्रापो सार। आप आप में रम रहो लेवो लाहो लार II काल अनन्ता नन्त से फिरे चतुर्ग तिमाहि। अवतो चेतो चेतना भूल सुघार बनाहि॥ सदा अकेलो आतमा भोगे दुःख अनेक। समभ होयतो समभले रक्क नहि है एक॥ पुन्य पाप संचय करे बन्ध दशालवलीन। दर्शन ज्ञान चरित्र को पावे नहि मलीन॥ लोह संग से ऋग्नि जिमघरा भेले सव ऋंग। तेसे इनकी संग से सज्जन राचे रगं॥

नग्न रूप धर भेष जे जले मृतक वतकाय! भिद्धा में रस अन्न को इच्छित न शरमाय।) जो तू झाहे ऋात्महित पुराय पाप पद झार। मन वच का यनिवार के भोजन चाह विसार। रूप तीतली मीन रस भ्रमरगंधमृगगान। गजस्पर्सन से नाश है ज्ञानी करे न मान।। मानव तज दे लोभ को लोभ पाप का मूल। सकल देश में लोभ वस दुख सहते है सूल ॥ तीन लोक में लोभ वस दुख सहते है जीव। याते तज दे लोभ को सुख पावे ही सदीव ॥ जल सींचन मद्न करण छेदन भेदन लेप। पंच पाप त्यागन करो कम<sup>६</sup> कलंकन लोप ॥ वही धन्ध है स्रातमा पांच पाप तज जेय। संवरधारा ध्यान को ध्यावत ज्योतिलखेय।। भिद्गा भोजी साघवा करे न त्र्यातम काज। मौह मेल से मिल गया समभ समभ रे ऋाज ॥ जिय मतजाने स्राप के स्वजन मित्र घरवार। कर्माधीन ऋनित्य है दुख पावे संसार॥ काल अनन्ता नन्त से पर वस सहते दुःख। श्रंश मात्र स्व वसस है पावे अविचल सौख्य ॥

चौरासी लुखयोनि में जनम मरण जर जार। मोह मेल से भर गयो भोगे दुख ऋपार ॥ श्रव चिन्ता संसार की त्याग करो मुनिराज। निज चिन्ता चितवन करो अजर अमर पद काज ॥ रूप पंचरस पंचतज दोय गघतज देय। **अ**ाठ स्हर्श सेवो नहीं मन विकलपहित जेय ॥ मन विकलप तू मत करे शुद्धा तम को जान। चिन्ता तज देसर्वदा पावे पद निर्वान॥ धर समाधि समरस चखो सकल सँग को त्याग। पंच पर मगुरु समर के निजानन्द से राग॥ धन करा। कचन का मिनीं सुल्ल भसुख सम जान। दुर्लभ है संसार में एकयथा रथ ज्ञान॥ द्रब्य रूप सव वस्तु स्थिर पर्ययना हिजान। द्रव्य दृष्टि ऋापा लखौ गौन पर्य ये मान॥ गगन नगर सम संग है जलद्रपटल योवन्न। विजली वत सुत सुजन है इन्द्र धनुष सव मन्न ॥ शान्ति सुधारसपान कर त्रातम भोजन लीन। शुद्धा तम में रम रहो एही करगी कीन ॥ निज स्वरूप में मान्यता निश्चय संवर लीन । गुपति समिति संयम धरम श्रन प्रेचा चित चीन ॥

संवर को सभवाय के निज स्वरूप को पाय। कर्म रूप सब चय करो लोका लोक लिखाय॥ भिन्न २ सव समभ लो पुद्गल फल दुखदाय। पुद्गल के फैलाव से धरे श्रनन्ता काय॥ चेतन के नहि कर्म है कर्म वर्गा व्यवहार। निश्चय ऐक स्वभाव है वीतराग पदसार॥ परमारथ के पारखी कर आतम से मेल। परपदार्थ फांको फरे इन से मत कर मेल ॥ पचमहा व्रत आदरो सुमिति पंचपरकार॥ तीन गुपत गोपो सदा सँवर जग से पार ॥ रागादि निश्चय कहा व्यवहारे पर धात। हिंसात्यागे साधवा मेटे जग उत्पात॥ सत्य वचन संसार में करे सकल कल्यागा। साध पाले प्रेम से पावे उत्तम थान ॥ भूल्यो विसरो भूप स्यो पर धन सव ही जान। विना दियो लेवेनही वही मुनि श्वर मान॥ मलमली नति यतनविषे कामी जनरत होय। मुनिजन त्यागे दूर से योग शुद्धि निज होय॥ चेतन चिर भूल्यो फिरियो परिग्रह भार भराय। दुख दावानल जल गयो शाति सुधार सपाय॥

मृग तृष्णा ऋासामजो ऋासा पासी घाम। कुगति सँग से भोगवे चेतन चिन्मय राम॥ चेतन चिर भूल्यो पिरे कमें संगति लार। संगत बांड़ो दूरसे अपनी सुरत समार॥ भव तृष्णा वाघो तजो पर परनतिछटकाय। चतो चेतन देर क्यों श्रीसर वीत्यो जाय॥ कृमि कुलपिपली कुललहो कुंजर ऋलि ऋवतार । श्रष्टा दश इक स्वास में धारेतन सब छार॥ छोड़ सकल भ्रम जाल को समरस भाव विचार । उदासीन त्राश्र लहो उत्तम संवर सार॥ **अारत रोद्र कु ध्यान तज घरम शुकल** आराघ | सुख समाज महि मागहो ऋविचल पद परसाध ॥ कुं कुम कदेंम दास रिपू तृगा मिंगा मह मघागा। व्याल माल सम भाव भज पावो पद निर्वाग ॥ चिदानन्द निद्दंद पद्ध्यावो अविचल ध्यान । केवल ज्ञान प्रकाश कर करो श्रात्म कल्यान ॥ सतगुरु की संगत करो समता रस शिरदार। शील सरोवर दृढ़ घरो वस्तु स्वरूप विचार ॥ भोग भुजंग समान है कदली समतन जान। विषम विषय विषरूप है निज पद परखो तान ॥

तज स्रारंभ परिग्रहा ज्ञान ध्यान तप धार । श्रंबर त्याग दिगंबरा श्रातम रूप निहार॥ संशय विभ्रम मोह तज भज ऋतुभव भवतार । निजानन्द निज जानकर बोलो जयजय कार ॥ घनगाजे विजली दमे गगन बीच धनुचाप। नाग सिंह वन जंतुभय कंपित तरु संताप॥ धारा धर वृष्टि लगे जलद ऋगम वह नीर। तरु जल में ठाढ़े मुनि तन शोषित सह पीर ॥ ग्रीषम की संताप से सूख गये सब नीर। मृग तृष्णा दोडी फिरे पावे नाहीं नीर ॥ जेठ घाम की तेज से ऋंडा छोड़े चील ॥ शैल शिखर टाढ़े मुनियोंगांसन जिम कील ॥ शीत ऋतु वैठे मुनी नदी सरोवर तीर। पाला जमते ताल सव दरखत दहत शरीर ॥ शैल शिखर गिर राज है वीसोटोंक निवास। मुनि ज्ञानी ध्यानी महा जाय करत है वास ॥ काया तजते प्रेम से समता धरे शरीर। कर्मकाट शिव पुर लहै पहुँच गये भवतीर ॥ मोटा मोटा भूपति जोधा ऋति बलवान। त्याग राग वैराग भज भये सिद्ध भगवान ॥ दश लक्ष्मा निज धर्म को धारे है मुनि राज। श्रंतर त्यागे बासना निजानन्द के काज।। द्ममा धर्म जिस को कहै कोपन आवलेश। सदा काल समता रहै पावे पद परमेश।। नीच ऊँच सन्मान तज भज सब एक समान। मार्द्रव धर्म प्रधान है करे सुगति सनमान॥ कपट कुठार समान है काटे तरु शिवकार। ऐसा ब्रार्जव धर्म को ब्राद्र करो विचार॥ सत्य धर्म धारो सदा मिष्ट शिष्ट सुखदान । बशीकर्ण महा मंत्र है यों भाके भगवान॥ गंगा यमुना नर्वदा सागर तीर तलाव। स्नान किये शुद्धि नहीं शौच धरम धर भाव॥ उत्तम संयम धर्म धर करो कर्म ज्ञय कार। विषय चोर को छोड़ के साधो शिव मग सार॥ कर्म शैल भंजन महा द्वादश तप सिरदार। ध्यान अगिन प्रजलाय के करो करमके छार ॥ दान च्यार परकार के करो शक्ति अनुराग। नर भव उत्तम पाय के लाहां लेह अवार ॥ दान देत धन अपजे पुरव पुञ्ज निप जाय। भोग भूमि सुर भोग के नर पद से शिव जाय।।

भेष दिगंवर धारके श्रातम शुद्धि विचार। श्राकिंचन धारण करो सुरग मुक्ति दातार ॥ ब्रह्मचर्य वृष आचरो सकल कलुष निरवार। मोच महल को मार्ग है ध्यावो निज फल सार ॥ पर ममता त्यागी बनो चाखो निज उपयोग। तीच्चगा सरमतिघारके परको करो वियोग॥ मोद अतुल अवय गहो शांत सुधा रस पान। विषय वासना छोड़दो स्रातम वीर्य महान॥ भिन्ना भोजन श्राचरो लाभालाभ समान। साम्य भाव धारगा करो परम हंस पद मान ॥ सून्या गार विमोचग्रह वृत्तमूल तृण्कूट। गिर कंदर तटनी तटे मरकट वाजिन कूट॥ निर्जर शुभ स्थल के विषें बसे वास बल्मीक। कोठर सागर तीरपे (नजानन्द रमणीक।) हंगमात्र तिलतुष नही ज्ञान ध्यान तप लीन। शांति दिगंवर रूप है गुग जल कमल ऋलीन ॥ म दिर गिरज्यों अचल हैं विन इच्छा ऋषिराज। **ऋाप तिरेजग सिन्धु से तार गा तर गा जहाज ॥** साधु लवागा श्रेष्ठ है अ्रातम शान्ति स्वरूप। पर द्रव्यो को निज नहीं निज में निज को रूप॥ सुन्दर भाषरा। देन से ज्ञानवान नहि बोल। शन्त स्वभावी समरसीत त्व श्रमोलक मोल ॥ हीन पुरुष की संगती ही गा पुरुष कर देता। ज्ञान वान की संगती सब संकट हरलेत।। ज्ञान वान लक्ष्मण सुनो स्तुति निन्दा निज न।हि। त्रपने गुरा द्वादित करे पर निन्दा मुख नाहि॥ देह त्याग स्वीकार है हिंसा नाहि करेय। समता नियर्भता द्या सबको शिका देह॥ रंजत नहि जग जीव से तारण तरण करेय। ज्ञान चरण दग धार के शिव रमणी सुख लेय ।। सद् बिचार धारगा करो सदा चार चल चाल। स्याह केश धोरे परे श्रागा डसे गा काल ॥ विद्या ईश्वर ज्योति है पापी जन नहि पाय। साधु समता साधते केवल विद्या पाय।। निद्रा तन्द्रा कोध भय आलस विषय कषाय। मोह लोभ चालू रहै जन्म जरा नहि जाय॥ कुन्द कुन्द वागी भगी पीवत मरग नशाय। श्रात्म सुघा रस पान से शिव सुख सम्पति पाय ॥ ज्ञान शक्ति वैराग्य तप परम पदारथ पाय। ध्यान कृपाग्। सजाय के चेतन पद दरशाय।।

देह अचेतन मल भरी स्वेद मेद कफ लार। मात तात रज वीर्य से उपजी निन्ध ऋसार ॥ नाम करम की फूतली मूत्र पुरीष भंडार। चर्म मड़ी सो वेघेनी धर्म चुरावन हार॥ नेह तजों इस देह से निर्पेका परिगाम। संयम शील स्वभाव से निजानन्द परिगाम ॥ प्राशुक दिन में देख मग जुड़ा एक प्रमाण। गमन करे संयम धरे ईर्या समिति स्थान॥ खेद हास्य कर्कस वचन स्तुति निन्दा परवाय। ज्यो त्यागे हित मित चहे भाषा समिति साह॥ कृत कारित मोदन विना प्राशक भोजन पान। जोइ दिया दातार ने साम्य भाव से दान ॥ वृषभ त्रादि महावीर जिन भये दिगम्बर जेह। दान दिया दातार ने कंचन वर्षे मेह॥ जीव दया उपकर्ण जे और कमएडल होय। पुस्तक यत्न स्वभाव से चोथी सिमति सोय॥ प्राप्तक भूमि प्रदेश में नहि रोके जन कोय। तन मल को दोपए। करे पंचम समिति होय॥ राग दोष मद कलुषता मोह मान सब झार। शुद्ध भाव समता सहे मन गुप्ति मन धार ॥ चोर राज भोजन कथा वनिता बन्धन बैन । चोरो के निज भाव में वचन गोप मुख देन ॥ वध बंधन छेदन निह निह अंग सम मांच। सकल किया तन कीत जे काय गुप्त सिर लोंच॥ संयम पाले प्रेम से मन वच काय विशुद्ध। चेतन चिन्मय चिन्तवे ध्यावे निज गुरा शुद्ध॥

#### वारह भाव॰

धन योवन जीवन जना राज सस्पित सार। जल बुद बुदवत मानिये तजो मोह मम कार।। वस्तु रूप पिहचान के हर्ष विषाद न सार। काम कोध मद मार के ध्यावे स्नातम सार।। सकल विषय विष वास है जीव महा दुखदाय। याहि स्नित्य विचार के भावो भावन राय।। जन्म उसी का सफल है भाग्यवान जग मान। स्नापलख पर को तजे लाभालाभ समान॥ विभव पाय पाछो फिरे कोई न किसका काम तन धन संपत स्निथर है त्याग करो निज राम।।

### इति अनित्य

इस असार संसार में सार नहीं है कोय। देव इन्द्र नृप नर मरे शरण कहा की होय॥ सेर पेर हिरणी परी रक्षा किस विध होय। जीव काल वस जाय है मोहग हल मत खोय॥ मर्रती वेला जीव को मंत्र तंत्र कह रक। तो मानव मरते नहीं अरब खरब फिर लक्ष॥ वस्तु स्वभाव विचार के खोल देख निज धर्म। शरण आप को आप है और सकल है भर्म॥ रत्नत्रय निज रूप है शरण लेहु तत्काल। पहुँच जाय निज स्थान में जगत नमावे भाल॥

### (इति अशरगा)

परिपाठी जग में फिरे जानत नाहि अजान।
परपद को अ।तम गिने पावे नहि निर्वान।।
पाठ पढे वन में बसे शिर के लूंचे केश।
भेष वनावे साधु को ज्ञान ध्यान नहि लेश।।
पंच परावर्तन फिरे धरे चतुर्गति भेष।
काल अनन्ता गम गये नहि पावे निज देश।।
निर्माल भाव स्वभाव धर निज में निज को जाए।।
वास कटे संसार को पावे निज कल्याए।।

पंचा चार विचार के सहपरिषह सवे। संवर संयम साध के फिर नहि त्रावे गर्भ॥ योवन जीवन रूप धन मित्र मिलाप विलाप। सव त्र्रानित्य ससार में सार त्र्रातमा त्र्राप ॥ जन्म जराजर वेदना ऋौर उपद्रव कार । मुख संसार असार है त्याग करो गुरा कार ॥ तत्व ऋर्थ जाने विना ऋात्म दर्श नहीं होय। नक्ल मार ज्यों ब्राह्मग्री पुनः पस्ताई सोय ॥ त्रानुभव ज्ञानानन्द है त्रानुभव त्रामृत रूप। त्रनुभव निश्चय धर्म है त्रनुभव मो**ज** स्वरूप ॥ त्रानुभव शुद्धातम दशा अनुभव समता रूप। **अनुभव स्वातम** निर्जरा अनुभव सब रस कूप ॥ **ऋनुभव चिन्तामणिरतन तारण तरण निहार ।** तुम इच्छा भव हरण की ऋनुभव करो विचार ॥ निज स्वभाव में थिर रहो पर से ममता तोड़। श्रनुभव रस राचत रहो ये ही है शिर मोड़ ॥ त्र्यातम रस पीयो नहि विकथा करी त्र्रपार। बंध चतुर्गति वांध के भ्रमत फिरयो संसार ॥ गंध विना जो पुष्प है दंत बिना मातंगे। कंथ विना वनिता वृथा अनुभव विन है अंग ॥

अनुभव परम जहाज है अनुभव परम रशाल । अनुभव मुख भंडार है अनुभव मोच विशाल ॥

## (अथ निर्जरा भावना)

संवरमय है निजेरा धारे उत्तम संत । स्वातम को जाने सही करे जगत को अन्त ॥ सम्यग्दर्शन धर्म है सम्यग्दर्शन ज्ञान । सम्यग्दर्शन चरण है सम्यग्दर्शन ध्यान ॥ चौरासी लख योनियें भ्रमत फिरयो विन ज्ञान। श्रव कर अनुभव श्रातमा होय सर्व कल्याए। श्राचारज उपभाय मुनि श्रनुभव रस में लीन। अनुभव से परमातमा सकल निकल अमलीन ॥ सत्य देव निर्प्रंथ गुरु जिन वागी श्रद्धान । सो न्यवहार बखानीय सम्यग्दर्शन जान । सम्यग्दर्शन समनही पार उतारन हार । खेवटिया भव उधदि में सम्यग्दर्शन सार सम्यग्दर्शन के बिना जप तप करो अनेक। बहु बिन्दी विन अंक है कामन करते एक ॥ पर द्रव्यों से भिन्न ज्यों निज में करे श्रद्धान। निज में निज का जानना सम्यग्दरान ज्ञान॥

या बिन ऋास्त्रत्र भरत है या बिन बँघ विघान। याविन ज्ञान न ध्यान है याविन भेद विज्ञान ॥ या बिन संवर निर्जरा होत नहीं लव लेश। या बिन सब निष्फल किया घारो सम्यक भेष ॥ या बिन श्रावक मुनि नहीं द्रव्य लिंग जग भेष। याते सम्यग हुग घरो अजर अमर पद पेष ॥ संबर पदको पायके पूरव कमें निकंद । फिर अफंद हो पंद नहिं सो निर्जर आनन्द ॥ सम्यग दर्शन ज्ञान की महिमा अगम अपार। किया करत फल भुंजते कर्म बंध नहि लार ॥ पूरव कर्म उदय भये विषय भोगवे जीत्र। वीत राग पदवी धरे पहिमा समकित लीव।। जैसे कोतुत भूपती नीच कम करडार। उनको रंक न कहत है ऐसे सम्यक सार॥ धायलडावत वालको मानत परको श्रंग। नहि रचत है रागमें निजानन्द को संग॥ तेसे ज्ञानी ज्ञान में किरयामाने भिन्न। त्रातम सेना तो करे पर वस्तु से खिन्न ॥ त्र्यंतर सम्यकवन्त के वीतराग विज्ञान। जा प्रभाव निजपद लुखे करे करम की हान।।

**ब्रातम दशन भय हरे सोही उत्तम रूप।** जिस पद परसत सकलपद लगे आपदा रूप ॥ जाके त्रांतर त्रातमा जाग रहा निज रूप। करे कर्म की निंजरा बने शिवालय भूए॥ बहुविधि किया कलाप से ज्ञान ध्यान नहि होय। त्रातम ज्ञान विकाश ते सहज मुक्ति पद सोय li ज्ञान कला जायत भई पूरगा मयो प्रकारा। कमं निर्जरा होयगी शिवपुर बसि सी बास ॥ सकल धम को मूल है सम्यग दर्शन सार। ताको शरगो सार कर भव दुधि उतरो पार ॥ चौथे गुगा स्थान कविषें बोवत बीज महन्त। गुगा स्थानक तेरह विषं केवल ज्ञान फलन्त ॥ जिन शासन ऋनुकूल से धारो दर्शन मूल । सवगुण यामें वसत है मोच सौख्य फल फूल ॥ इन विन संयम शूल है सम्यग दर्शं श्रंक। ज्ञान चरण विन्दी धरो गणती करो असंक।। शंकादिक दूषण तजो शुद्ध घरो वसु ऋंग। मोच वृक्त श्रॅंकूर है उपजे सज्जन सँग ॥ अँग हीन दर्शन सही भव दुख मेटत नाहिं। श्रद्धर उनसे विषबाधा नहि जाहिं॥

जहां यथारथ दृष्टि है सम्यग दर्शन होय। जपतप सँयम इन विना पुन्य पाप फल दोय॥ सुन्दर सद्गुरु वचन है सुन्दर शिवसुख देन। सुन्दर तेरे मँडली सुन्दर तेरे नेन॥ लोकोत्तम सब सँपदा उत्तम अनुपम भोग। पुराय योग पायो तुभे साधन साधो योग॥ सँवर धारो धर्म से आतमता निज लान। पर वस्तु परिहार कर सिद्धालय स्थिर चीन। जैन धर्म धारगा करो सम्यग दर्शन लाग। कम काष्ठ जलाय के शिव पुर साधो सार॥ हरे धातिया कर्म जब लिखे विश्व को बोध। करे कर्म की निर्जरा शिवरमग्री को जोध॥

# श्रथ निर्जरा श्रधिकार

बन्दो पांचों पर गुरु सुर नरके प्रतिपाल । अन्नय पददायक सदा हमको करो निहाल ॥ आस्रव तत्व निरोध के सँवर तप शिर मोड़ । करे कर्म की निर्जारा शिव रमग्री से जोड़ ॥ चेतन पुद्गल द्रव्य को इन्द्रिय करती भोग । ते हगधारी के बने कर्म निर्जारा योग ॥

पर द्रव्यों के भोगते सुख सँपति दुख कास। उदये भये परमाण को अनुभव करते तास ।। श्रनुभव रस के पान से भोग निजरा होय। द्रव्य कर्म खर जात है भेद निर्जारा दोय॥ ज्ञानी मद से रहित है नहि निदान उपयोग। द्वादश तप तपते रहै सोही निर्जरा भोग॥ उदय रूप रस प्रगटकर भड़ते कर्म विभाग। सविपाक यह निर्जाग चारों गति को राग॥ सम्यक दर्शन लार कर व्रत तप सँयम साथ । उदय काल विना खरे सो विपाक कहलात ॥ समभावन ते सुख बढ़े पावे त्रात्म स्वरूप। कर्म उदयं को भोगता ज्ञानी बन्धन रूप॥ विष भन्नगा से वैद्य को मरगा होत नहि जान। विना प्रेम मदिरा पिये माद्य दशा नहि मान॥ भोगत भी नहि भोगता सेवत नाही सेय। कारगा वस से सेवता इसी लिये अन सेय॥ कर्मोद्य नानाविधि उद्य विपाक प्रमान। यह स्वभाव मेरा नहीं में तो ज्ञायक वान॥ ये जड़ कर्म सराग है उदय काल भुगतान। ज्ञायक दृष्टा त्रातमा निश्चय ज्ञायक वान ॥

मेरा ज्ञायक रूप है जाने वस्तु स्वरूप। उदय कम विपाक तज शुद्ध वस्तुसद्रूप॥ श्रंसमात्र रागादि जहां निश्चय सम भेताप। सकल शास्त्र पाठी भयो जानत नाही ऋाप॥ जो नहि जाने स्रापको पर नहि जाने सत्य। द्रव्य भेद नहि जानते किमविधि ज्ञानी तथ्य !! जीव तजे फिर चिरल है परपद में अनुराग। स्थिर पद निश्चय प्रहरा कर मेटो भव भव दाग ॥ संयम से ऋनुराग कर तज परिग्रह सब भार। दुद्भग्तप स्राराध के राग करो परिहार ॥ गिर कन्दर वन में वसो चिदानन्द रस लीन। कर्म कालिमा धोय के शुद्ध आता चीन॥ उदय भयो निज चन्द्रमा जिमन भति लक सुरेन्द्र। भव भवकी बाधा भगी नमते नागनरेन्द्र ॥ श्रातम ज्याती जग मगे चारित रतन श्रन्प। भूज भूषगा संयम तिलक शोभित शुद्ध स्वरूप ॥ श्राप श्राप में रमन कर प्रकट करो निज ज्ञान। सर्व कर्म तव ही नरो धरे ज्ञान को ध्यान॥ मति श्रुति ऋयधि ज्ञान गुगा मन पर्यय शुभ जान। केवल ज्ञान प्रकाश कर करो सकल कल्यान ॥

ज्ञान विना मुक्ति नहीं मिले न आतम राव। कर्म ऋष्टको द्वय चहो जपो आपका भाव॥ ज्ञान विना सव शून्य है जैसे खेती काम। जमी जो वतो सास्वतो वीज न वोवे राम॥ कष्ट सहे निज पद बसे भोग ऋरुचि चिजगराग। सकल कर्म मोचनचहै कैसे मेटे दाग॥ ज्ञान ध्यान धारगा करो प्रतिज्ञगा धर संतोष । निजस्वभाव जिस समय हो खुले ज्ञान धन कोष ॥ दर्शन ज्ञान स्वभाव को स्रन्तिम पौरुषसाध। हो उ शुद्ध पुरुषारथी केवल ज्ञान ऋगाघ॥ श्रादि श्रन्त वर्जित गहो चेतन लवगा जीव। लोका लोक लखो सदा शुङा तम गुण लीव ॥ लोका शिखर शुभ स्थान है जहां जाय कर वास । श्रष्ट घरा पंचम गती परमातम पद पास ॥ तुम ने जो संयम लीया मधु मची की रीत। तीन लोक का सार है यथा ख्यातचा रीत।। संयम की जो पूराता इस ऋौसरन हि दिश। ज्यो तुम ने घारण किया त्याग करो मत रीश॥ जीव त्रमन्ता काल से स्थानकलिया निगोद्। पुर्य योग मानव भया मुनि पन ल्या सुबोध ॥

सुन्दर बुद्धि धमरत दशेन ज्ञान चरित्र। दुलभ मुनि पद पाय के जीरगा तृगा नहि मित्र॥ पवन सलिल नहि संचरे रविशशि नाहि प्रकाश। तहा भटके मन मकटा स्थिर करते ऋषि ताश॥ हलघर बलघर चकघर कृष्ण गदाघर चन्द्र। श्रातम ज्ञान विकाश ते पदवी पावे इन्द्र 🛚 नर भव उत्तम पायके चकी हत्नघर होय । तीर्थ कर पदवी धरे शिवपुर पहुंचे सोय ॥ ज्ञान ध्यान में लीन हो समता धर संतोष। निज स्वभाव में रम रहा मिटे कर्म सब रोष ॥ कोन कहे बुधिवन्त जो अन्य द्रव्य मम होय। ज्ञानी ऋपने ऋात्म को परिग्रह माने सोय॥ **त्राप विभव मम परिग्रह जाने निश्चय सोय।** कैसे परको निज कहै बात ऋछंबों होय ॥ याते ऋपने ऋापको जाप जपो जयकार। सब द्रव्यों से मोह तज हो आ भव दिघ पार ॥ परित्रह है पर द्रव्य सब ममता तृष्णा नाहि। मेज्ञायक सब लोक का निजानन्द्र निज माहि॥ पर द्रव्यों से प्रीत जो तोमें भया अजीव। में ज्ञायक इस कारगो मेरा परन सदीव ॥ इन्द्र जाल सम खेल है कुसी होत है राज। अपनो रूप निहार के साधो संवर साज॥ जीव जात को अभय दे घरले संयम भार। इन्द्रादिक उत्सव करे बोले जयजय कार॥ वरगा पांच रस पांच है त्राठ फरस दो गंध। ये नहिं है इस जीव के पुद्गल के है स्कन्ध॥ शुद्ध जीव निश्चल दशा होत शुद्ध पर्याय। शुद्ध गुगातम रूप है कर्म मेल नहि पाय।। मूर्ति हीन यह त्रातमा जग में जीव त्रनादि। कर्म बंध संयोग ते नाम धरावत सादि॥ छिदे भिदे जलमें पड़े नष्ट भृष्ट कहि होय। गलो बलोपर द्रव्य सब निश्चय नय नहि कोय॥ खंड भंड चक चूर हो दूक दूक या नष्ट। पर मारार् के पुञ्ज सर्व मेरे नहि है कष्ट ॥ व्याघी का घर पुराय है पाप रोग मय स्थान। उपिघ व्याघि इच्छा रहित ऐसा आतम ज्ञान॥ जगत जाल से दूर है ज्ञाता ज्ञान स्वरूप। पाप पुराय से दूर है निजानन्द निज रूप॥ ममता पोट उतार के ज्ञानी ऋशन नशाय। **अशनउपाधी मानता ज्ञाता ज्ञानी थाय।**  धर्म ध्यान में लीन है ज्ञानी पान निरास। पान उपाधि मानता ज्ञाता दृष्टा कास ॥ इस प्रकार संब भाव में समता समरस पान । निश्चय ज्ञायक भाव है निरा लम्ब गुरावान ॥ उदय भोग उपजत सही धिषणा ही ए। सदीव। त्रागे की इच्छा नहीं सम**भे ज्ञान** सदीव ॥ श्रनुभव वेद कुभाव है तथा वेद्य ज्योभाव। जगा जगा विनसे उभय यह चाहन ज्ञाताराव ॥ बंध भोग के निमित्त में उपजत ऋध्यवसान। जगत देह के नेह में राग न ज्ञानी मान॥ श्रातम रत नहि राग में रहे कर्म के बीच। कर्म कीचलपटे नहीं जैसे कंचन कीच॥ रमत मृढ नित राग में पसे कर्म के बीच। कमें कालिमा लेप है जैसे लोहा कीच।। भद्मण करे अनेक रस सचित अचित सब चीज। शंख स्वेतता नहि तजे कोटि करो तजबीज॥ जानत भोग अनेक विधि सचिता चित्त विधान। ज्ञान भाव ज्ञानी रमें कोन कहै अज्ञान॥ शांख सफेदी ब्रोड़ के कृष्ण भाव उपलुब्ध। ऐसे ज्ञानी ज्ञान तज परिगात होता मुग्ध॥

ज्ञांनी भी इस भाव से ज्ञान पना दे छोड़। मोह भाव रमतार है स्वतः ज्ञान मुख मोड़ ॥ जो कोई जन उदर बस करे भूप की सेव। वह उस को धन देत है भोगकरत नर एव॥ ऐसे ही यह जीव भी कर्म करे मुख हेत। कर्म भोग उसके लिये नाना विधि के देता। जो कोई जन कार्यंवह नृप से बात जदेत। वह उस को देता नहीं भोग संपदा खेत ॥ ऐसे ही ज्ञानी जना सुख प्रति कर्म न काज। कर्म संपदा के लिये रञ्चमात्र नहि साज॥ सम्यक दृष्टि निशंक है शंका भय सब खोय। सदा निजातम नरखते निर्मय निज पद जोय ॥ कर्म बंध स्रास्रव तजे मिथ्या दर्शन मोह। वह निशंक ज्ञातार है सम्यग दृष्टि सोह ॥ चाहत नाही कर्म फल सर्वधर्म मुख मोर। बांछा तज ज्ञानी भये सम दृष्टि शिर मोर ॥ जग वस्तु के भेद मे रखते समता भाव। ग्लानी तजनिश्चल भये सम्यग दृष्टि रात्र !! सकल भाव में मूढ तज वस्तु यथारथ ज्ञान। सो त्रमुदता शुद्ध है सम्यग दृष्टी मान ॥

सिद्ध भक्ति तल्लीन है दावे पर सब धम । उपगृहन गुरा। युक्त है सम्यग दृष्टी शर्म ।। उन मारग जाता थका जिस को वोधे कोय। स्थिति करणा पाले सही सम्यग दृष्टी सोय॥ जो पाले वात्सल्य को रत्नत्रय पद चीन। श्राचार जउप भाय ऋषि सम दृष्टि गुगा लीन ॥ ज्ञान ध्यान तप संयमी इन्द्रिय मन को रोक। पांचों ज्ञान प्रभावना करता ऋविचल मोख॥ करे कर्म की निजारा भव भुजांग विष खोय। चिदानन्द चिद्रूप को समरगा निशि दिन होय॥ में ज्ञाता सव वस्तु को चेतन मेरा नाम। इन विषया का फंद से मुभे नहीं आराम ॥ राग द्वेष दो संगसे विध्न करे वरताव। नीच गती में लोधरे धर्म कर्म विभाव॥ दूर करो सब द्वंद को निज में निज कर वास। स्वातम संगत सारलो जग की छोड़ो श्रास ॥ तू राजा तिहूँ लोक को आतम ज्ञान निहार। भूल सुधारि सबे करो येही जगत में सार॥ करो करम की निर्जारा भव पंजर विनाश। श्रोंसर उत्तम मिल गया ध्यान घरो निज काश ॥ मन वच काय समेट के एकाकी निग्रंथ। जंगल में मंगल करो निज पद साधो पन्थ ॥ श्रासा पासी तोर के जाय वसो बन खंड। निजानन्द श्रानन्द को श्राह्वान न निज मंड॥ ज्ञान ध्यान धनु धारके मन मतंग को मार । एकाग्रह निज भाव में रमोनिरंत रतार॥ श्राप त्रापको जान कर करो निर्जरा सार। श्रींसर उत्तम पाय के साधी संवर सार॥ श्रंतर वाहिर शुद्ध कर जिन मुद्रा को धार। कर्म नाश शिव सुखलहो निज स्वरूप अविकार ॥ उन्मुख मुद्राधार के निज स्वरूप रमजाय। **अन्त समय सन्यास धरलेश्याशुक्ल लहाय ॥** मुनि मुद्रा स्त्राचरग्। कर भाव विगाड़ स्त्राप। निंदा ऋपजस जगभरे दुर्गतिके संताप॥ ताको पूजे बंदना जोजो साथी होय। दुर्गति के दुख भोग के कुकर शुकर होय॥ याते सांचे भाव मुनी लेश्याशुक्ल लहन्त। ते पावे ऋहमिद्र पद फिर शिव सुन्दरि कन्थ।। जिन वाणी मारग रहै शुद्ध भाव थिर होय। निजानन्द रस पान से सांचे ज्ञानी सोय॥ भव संकट सब टार के प्रगट किये निज भाव। ऐसे मुनिवर मान्य को भावों निज में भाव॥ घर दिगंबर दर्श को शील भाव निज धार। भव्य जीव संबोध के पावो निज श्राधार ॥ निजानन्द अनभव करो शुभा चार कर गोगा। शिव मारग रमते रही कमोंस्त्र व तज मोन ॥ जीव कर्म कर्ती नहीं भोक्ता रसन स्वभाव। मृढ मती कर्ता वने ये त्रज्ञान विभाव॥ तज अपनी करनी करे भोग अहिचम नमाहि। सदाज्ञान मय त्रातम कर्ता भोक्ता नाहि॥ सम्यग्दर्शन दृढ घरो सम्यग्ज्ञान सजाय। सम्यकचा रित तपकरो चउ स्राराधन पाय ॥ चकी केराव इन्द्र पद कवहू वांछे नाय। स्रने का न्तमय वचधरे सीधो शिव पुर जाय॥ निर्भय वन वासी वने त्रातम ध्यानी गम। सव जग की संगत तजे नहीं किसी से काम ॥ मोह कर्म की सेन में पंचदशी कर हान। तव होवे मुनि ज्ञान घन फिर होवे कल्यान ॥ निज स्राज्ञा माने नहीं मन माने ही करेय। कमं बंध बांधे सदा भ्रमे चतुर्गा तिजेय॥

श्रातम ज्ञान विना नही मोच घरा में जाय। नही ज्ञान जिनमत विना जिनमत जिन विन नाय॥ मोच मार्ग निर्मल लहो सम्यग्द्रशंन मुल। ज्ञान चरण धनु धार के करो कर्म निमूल ॥ **प्रुर नर नारक पशु गती चारो जग पर देश।** पंचम पद निर्वाण है यामें दोषन लोश ॥ जो कबहू पाषागा भी तरे जलिघ के माहि। पश्चिम दिशा रवि उदय हो धर्ज विसारे नाहि ॥ जिस गुरु के संबंध में पायो उत्तम तत्व। गुगा गावो उन का सदा जो त्रावे निज सत्व॥ श्रपने शुद्ध स्वभाव को निश्चय धारो श्राप। **अातम रुचि श्रद्धा न है सम्यग्दर्शन साप ॥** सम्यक ज्ञान स्वभाव है जान पनो निजमाहि। सम्यकचा रित चर्गा निज स्थिरता साधो साहि॥ रत्नत्रय निज रूप है दर्शन ज्ञान श्रमोल। चरण मोच का मूल है तिन विन मोच नवोल ॥ गिर शिर ग्रीसम समय में तरुतलवर्षा वास। श्राता पन श्रासन करे जले कम की रास ॥ इस संसार शरीर से होत उदास निरास। धीरज धारे तत्व में आराधन निज पास ॥

जग वासी की संगती ध्यान विध्न को मूल ।
तिष्टे ध्यावत तत्व को समभे इस को शूल ॥
वन यासी के विषमतम घर वासी निज कूल ।
प्रापनी शक्ति प्रमाण से जप तप साधो मूल ॥
जड़ संगती त्यागन करो रहो ज्ञान अनु कूल ।
प्रापनी त्यागन करो रहो ज्ञान अनु कूल ।
प्रापन एकान्त में ध्यान करो गिर चूल ॥
तक को ठर सूना घरी नदी तीर सर तीर ।
कर्म जपावन कारणे श्रेणी साधो धीर ॥
विषम भूमि कानन विषे बुद्धि वन्त निवसन्त ।
चउ स्राराधन साध के पावे उत्तम पन्थ ॥
जोजाने निज रूप को अशुचिदेहते भिन्न ।
सो निकसे भव कूपते सिद्ध दशा संपन्न ॥
ये ही उत्तम निर्जरा साधे उत्तम सन्त ।
भव वाधा सव मेट के शिव पुर पहुचे स्नन्त ॥

श्रथ बंध श्रिधकार लिखते दोह। बन्दों ज्ञानानन्द मय श्रातम ज्वोती चन्द्र। वंध भाव विच्छेद से शुद्ध पयोनिधि कन्द्र॥ वंध दिशा वर्गान दरें संसारी सव जीव। कम वंध सेलिप्त है भोगत कष्ट श्रतीव॥

प्रकृति बंध स्थिति बंध है या अनुभाग प्रदेश। चार भेद से वंघ है वांघत पर पद केश 🏗 बंधर हित ज्यो स्रातमा सिद्धा लय स्थिर थाय। श्रपने श्राप स्वरूप में रमत निरंतर राव ॥ चिकन तेल तन लेपतेलपटे धूली रेगा । रंग विरंगा होत है यों बंधन जिय तेगा ॥ ताल केल के बृच को छेदत नहि विश्राम। सचित अचित छेदे सही बंध दिशा के काम ॥ कारगा एक अने कर करता है उपघात। निश्चय देखो क्यो लगी धूल पुरुष के गात ॥ चिकने तेल लोप से लगी अंग में धूल। निश्चय जानो बंध को तन चेष्टा कृत मूल ॥ मिध्या दृष्टि ऋर्थ वस क्रिया कान्डतल्लीन। राग द्वेष उप योग से कर्म बंध नित कीन ॥ मिथ्या दृष्टी त्रातमा वर्त मान त्रपराध। रागादिकउपयोग में कर्म रूप रज बांघ॥ चिकन तेल तन घोय के करे पुरुष व्यायम । धूली रज लपटे नहि ऐसा उत्तम काम॥ ज्ञानी रमते आप में विविध योग संयुक्त। रागादिक उपयोग बिन कर्म बन्ध से मुक्त॥

निश्चय लख चिद्र्प को तजतन चेष्टा मूल। कम बंघ सब भारे परे भव पारा वर कूल ॥ आयू क्य प्राणी मरे हरे न आयू कीय। में मारों पर जीव को ऋगा होती किम होय॥ पर जीवन को रख सको मम जीवन पर रच । तेसं शय अज्ञान है ज्ञानी है प्रति रज्ञ ॥ प्राणी पूरण आयु में हरे न आयू कोय। राख सको या मार दो नहि होनी किम होय॥ **त्रायू पुर्गा प्रागी मरे राख सके नहि कोय।** रजा रजा कर सके ऐसे कभी न होय॥ सुख दुख पर को में करों ऐसा गावे गीत। ते मोही स्रमीमान वस ज्ञाता है विपरीत ॥ प्रागी सुख दुख के विषे कर्म वेदना कोय। पर को सुख दुख में करो बृथा विवादी होय॥ ऐसे मिथ्या रमणा में कर्म बंध दृढ मूल। यांते इन को त्याग दो तो पावे भव कूल ॥ स्वामी हो तिह लोक का सव को जानन हार। मिथामद से रहित हो सत्य वचन यह सार॥ विषद्दष मिथ्या दृष्टि है माया व्यसनी चार। खल पथ च्युत संगमतजो भजो सज्जना चार ॥

प्रीषम ऋतु के तपन से सरवर सूके नीर **।** मझली मरते मोत से दुख पावे पख चीर ॥ कर्म उदय सुख दुख मिले कर्म देय नहि कोय। मुख दुख पावे आप कृत कर्म कार्य वन जाय। श्रपने अपने भाव में सवहि प्राग्री होय। जैसी जैसी करत है तैसाही फल होय।। मुख दुख पावे आप कृत कर्म कार्य वन जाय। पर मुभ्तको सुख देसके नहि भाषी जिन राय॥ प्रांगी मरते दुख सहै कर्म उदय पर मान । में मारा वे मर गया यह विकलपत्र ज्ञांन ॥ मरे नही या दुखसहै कर्म उदय बल वान। मारा गया न दुख मिला होनी हो सो मान।। मारू या जिन्दा रखों ऐसा विकलप भाव। पाप पुराय संचित करे उदय भोग वे भाव॥ पाप पुरात बंधन करे रात दिवस यों जात। राग द्वेष के भाव से भव भव गोता खात ॥ छेदों या जिन्दा करों ऐसा दृढ श्रद्धान। पुराय पाप वंधक बने भव भव भ्रमत अजान ॥ जीव मरो या मत मरो बन्ध दिशानिज होय। मुख्य बन्ध कारण यह निश्चय नय है जोय ॥

पहिले हिंसा कथन कर कहा ऋध्ववसान। उसी तरहा असत्य भी चौरी आदि वखान॥ चौरी रूट कुशील में तथा परीग्रह जान। इन के ऋध्यवासन में पुएय पाप पहिचान॥ वाह्य वस्तु ऋवलंव में होवे ऋध्यवसान। पर वस्तु में बन्ध नहि बन्धक ऋध्यवसान॥ पर को सुख दुख में करू बन्धक तन छुड़ वाय । ते सव रूटे कार है मोह स्यरूप दिखाय।। मृढ मती तेरी भई निश्चय सत्य कहात। में पर को अपना करो बान्ध छोड़ के गात ॥ श्रध्य वसान निमित्त से कर्म मेंल है मीत। मोच मार्ग इटकाय के भटकत है भय भीत॥ मोच मार्ग में तिष्ट कर स्रापा से कर प्रेम । कर्म बन्द सब छूट ते परम पदारथ एम ॥ छेदन भेदन वेदना बन्धन मारगा त्रास। रक्ता साधन मरण को कोई न करता कास ॥ कमं शुभा शुभ फलत है भोगत आपही आप। वाते निरमल भाव रख निजानन्द निज साप॥ प्रागा कर्म मिलाप कर नरनारक पशु दव। कर्ता कम अनेक विधि पाप पुराय भौगेव॥

पाप पुराय की परिगाती भुगतावे संसार। कहि यन पुख संसार में पावे दु:ख ऋपार ॥ धर्म अधर्म अजीव जिय काल अलोका लोक। सव को ऋध्यवसान समा करता ऋपनो थोक।। समय सार को सार कर तजो कर्म जंजाल। फेर शुभा शुभ कर्म से लिपे नही निज माल॥ बुद्धी मनीषा धिषगा। भाव चित्त परिगाम। एकार्थिक व्यवसाय मति अध्यवसानक नाम ॥ सकल कार्यं व्यवहार का निश्चय करे निषेध। सकल कार्यं व्यवहार तज पावो उत्तम भेद ॥ निश्चय नय शिर मोर है साधन करो सुजान। शिवपावे संशय नही यह भाषी भागवान॥ संयम व्रततपशील शुभ सुमति गुप्ति चहुदान । पाले वचन जिनेन्द्रका कहे स्रभव्य स्रज्ञान॥ ग्यारह ऋंग प्रमागा तक ज्ञान ऋभव्य वरवान। मिथ्य दृष्टी स्थान है ये अभव्य पहिचान॥ शास्त्र पठन पाठन करे निजानन्द रुचि नाहिं। ज्ञान ध्यान से दूर है मोज तत्व रुचिहानिं॥ मोच मार्गं चाहे नही एकादश श्रुत ज्ञान। पाठ पढे उपदेश दे ये अभव्य पहिचान॥

एकादश श्रुत जानता वाता लाभा लोल। निज श्रद्धा नहिजानता जैसे तांवा भोल ॥ ये अभव्यलगा कहा जैसे कगा विन घास । तुषफटके कगानहि मिले यों विन श्रद्धा भास॥ जो प्रतीत श्रद्धा धरेगहै अन्यरुचिज्ञान। घर्भ भोग लवलीन है नहीं मिले निर्वाण ॥ शब्द शास्त्र रचना रचे दर्श ज्ञान श्रद्धान। जीवदया हदये वसे ये ब्यवहार वखान ॥ स्राप स्रातमा ज्ञान है दर्शन चरगा निधान। पच खान निज में वसे शुद्ध समाधी मान॥ ध्यान त्रवस्था त्राप है त्राप त्रापमे लीन। पर वस्तु से अलग है मोच मार्ग परबीन॥ फटकमिंगा मय माल है स्वयं नपलटे रंग। जैसाका तैसा लिखे पावे मोच अभंग॥ फटकमिंग के नहिलगे लेपकालिमा अंग। स्वयंस्वभाव तजे नही कभी न होवे भंग॥ कञ्चन मय निज स्रातमा शुद्ध स्वभावी जान। फिरे नहीं संसार में लेप का लिमा हान ॥ श्रन्य वस्तु संयोगते लगे का लिमा श्रंग। फटिकमिंग महा शुक्ल है स्वयं नपलटे रंग॥ ज्ञानी शुद्ध स्वभाव में स्वयं नपलटे रूप। राग भाव रंजित हुए रमता राग स्वरूप॥ स्वतस्वभाबी त्रातमा राग होष नहि लेश। विषय कषाय विराग है कर्ता पन नहि केश।। राग द्वेष मोहादि से होते है निज भाव। कर्मं बन्ध बंधान है फुनि फुनि राग रजाब ॥ राग द्वेष या मोह से पर परगाति लपटाय। कर्म बन्ध संचित करे चेतन राग रमाय॥ प्राणी राग रभावते संचित कर्म अथाय। चारगती के भ्रमगा कर पावे नर पर याय।। मानुष गति को पाय के वर्ते राग कषाय। तो तुम समभो चतुर नर जल में लागी लाय ॥ नर भव उत्तम पाय के साधो संयम सार। पंचमहा वत श्रादरो सुमिति गुप्ति शुभ सार॥ दोय वीस परिषह सहो भावो भावन सार। दश लद्मण धारो सदा रत्नत्रय गुण कार ॥ निश्चय रत्नत्रय धरो तीन गुप्ति त्राधार। बारह विधितप श्राचरो ध्यान श्रग्नि निज जार ॥ विधि नाशन उपयोग यह साधो सन्त महान। एका की निभय रहो तज प्रमाद भयग्लान ॥

कायक श्रेगी साज के ध्वान शुकल धर धीर। बारह गुरा थानकलहो मोह न्रयेक खीर॥ ज्ञाना वर्गा पंचको तथा दशैनी नोय। श्रष्टाबिंशाति मोह को श्रंतराय परा खोय॥ नरनारक तिर्यचकी आयु कर्म कोनाश। नर तिर्य ञ्च गती नशे श्रंन पूर्वी नारा॥ साधारगा मूचम नशे त्रातापन उद्योत । स्थाननव जाती चार को नाश करे जिन होम ॥ तेरह में स्थानक गये केवल लब्धिनाय। दिप्प मान भानों इव चार धातिया जाय॥ सर्व कर्म त्रेषटनशे केवल ज्योती जोय। स्यादवादवागा। भगो कुमित विनाशक सोय॥ नरभव उत्तम पायके श्रावक कुल श्रवतार। निजानन्द को साध के उत्तरो भवद्धि पार ॥ तींर्थ कर गगा धर ऋषी चकी हरिवलदेव। चतुर निकायक देव सब करे भक्ति वर सेव॥ ध्यानी ताको ध्यान घर पावे केवल ज्ञान। **अ**विनाशी पद पायके करे सकल कल्यान ॥ जिनवागी उत्तम खिरे हरे जगत की पीर। वनवासी वन में रमे घर वासी भय भीर॥

अन्न वस्र जल स्रीपधी पुस्तक दान करेय। हरे अशुभ जंजाल को नर भवलाहो लेय॥ भोजन भेषज अभय पन लुखे पढे निज अन्य। दान देय धीरज घरे पाव निज गुगा पन्थ ॥ मोह कर्म को सात है गई ऋलप संसार। मुनि केलहरे वीर है श्रावक पड़िमा धार॥ समद्दी गुगा ऋतुल श्रावक नर पशु होय। मुनि व्रत श्रावक धारते नर भव उत्तम होय॥ दानशील तप ध्यान कर समय करो व्यतीत। जीनवानी काने सुनों मन को करो पवीत्र॥ श्रची श्री जिन देवकी करो दिगं वर सेव। समता भाव सदा धरो सुख पावो स्वमेव ॥ जिनवागी जिन तीरथाश्रावक साध सार। करे निरंतर मानघा भरे पुन्य भंडार॥ मुनि सेवा से शुभ गती समदृष्टी अविकार। मुनि सेवा सम सुख नहीं तीन भुवन में सार ॥ भैया उत्तम व्रत घरो कर्म कलंक निवार। मानवढाई कारगो ऋल्प पुन्य मत धार॥ जप तप पूजा पाठ को करे निरंतर सार। शुभगति को कारण कियो भावों के अवार ॥

दानशील तप ध्यान से मन को करो पवित्र। सब जीवन को समलखो आतम ध्यान चरित्र ॥ वज्र जंघ नुप श्रीमती दान तने पर भाव। प्रथम भये त्रादिश्वर नृप श्रेयांस स्वभाव॥ नर भव उत्तम पाय के निज से निज श्राराध। चार गती दुख छूट के शित्र पुर साध्यो साध ॥ ग्रीषम ऋतु के तपन से सखर सूके नीर। मञ्जली मरते मोत से दुख भुगते पख चीर ॥ कली काल में सञ्जना होते इक द्वयतीन। दुष्ट पुरुष के फांद से समय होत है हीन॥ करगा कृपागा सजाय के मिथ्या दर्शन मार। चतुकषाय भगाय के ऋतुभव रस उर धार ॥ स्वपर विवेक विकाश त पावे निज थल राज। रत्नत्रय सव साज के मोच्च धरा को राज॥ द्रव्य भाव के भेद सं अप्रति क्रमण् विधान। ये न जहां उपदेश ना जीव कर्ता मान ॥ इच्य भाव के भेद से दाय अप्रत्याख्यान। येन जहां तहँ देशना जीव अकर्ता मान॥ जब तक ये द्वयं भाव है तबतक कर्ता राम। द्रव्यभाव दोनीर है नहि कही विश्राम ॥ श्रघ: कर्म श्रादिक सवे पुद्गल द्रव्यी दोष। इन को ज्ञान नहीं करे महादोष को कोष॥ भ्रघ: करम महा निद्य है ये कर्मों की खान। भुभासे कृति किम होस के सदा अचेत वान॥ कर्म बंध के रूप को जान कार संतुष्ट। मोच मार्ग से दूर है करे चतुर्ग तितुष्ट॥ याते तजिते बंध को रांगरोष परि हार। मोह मान ऋावे नहीं पावे शिव पुर सार॥ ऐसी बंध दशा यहाँ भुगते चउ गति जीव। याते हम चाहें नही हम चाहै निज पीत्र॥ चेतन वन्त अनन्त गुण सदा अकेलो एक। त्र्राप स्वरूपी त्राप है समय सार सव देख ॥ मंगल रूप जिनेन्द्र है कुन्द कुन्द मुनिराज। द्वादशांगवागा भगी भव्य जीवो के काज॥ पंच परम पद शुद्धमय मंगल रूप अनूप। शरगो साघो सर्वदा परो नहीं भव कूप॥

त्रथ मोद्गाधिकार—मंगलाचरण तीथ कर भगवान के नमो पंच कल्याण। मोद्गतत्व वरणन करो धारण से निर्वाण॥

उपादान वल वान है त्रातम मूल स्वभाव 🕽 उपादान जग के विषें जाने सम्यक राव॥ उपादान का हुकम है निमत सुणो बलवान। तू निमित्त परयोग ते करे कार्य अपमान॥ निमित कहे में निमित हूँ जग रचना हम जान। उपादान की बात भी पूछे नाहीं ऋान॥ उपादान विन निमित ते करन सके जग काज। न्नायक सम्यक कार्य को निकट भव्य घर साज ॥ केवल ज्ञानी त्रादि जो निकट भव्व निज मान। सा बायक सम्यक लहै वह निमित्त बलवोन ॥ हिंसादि ऋपराध ते जीव नरक में जाय। जो निमित्त नहि कामको क्यों इस को वहगाय॥ हिंमा में उपयोग रत सदा रहे निज राव। जीव नर्क में जाय है मुनि जन नाहिंक दाव ॥ द्यादान जपतप विषें जीव सुखी या देख। ज्योनिमित्त भूटो रहै क्यों सर धेजग रेख ॥ द्यादान पूजा सवे पुन्य बंध करतार। जब अनुभव रस राचते तहं यह बंध विचार ॥ यह बात पर सिद्ध है सौच देख जगमाहिं। मानव पद के निमित विन कटे कमीं शिवनाहिं॥

देह पीजरा जीव को रोके मोच्च उपाय। उपादान की शक्ति से मुक्ति मिलत है राय। उपादान शक्ती बढ़े रोक सके नहि कोय। उलट पलट बादल वहै वर्षा वर्षे सोय॥ जो देखी भगवान ने वही सांची होय। इस में नहि संदेह है होगा हार जो होय॥ शक्ति विन इस जीवके श्रंधकार मय भाष। शशि सूरज के उदयमें ऋंधकार का नाश। जलकी शोभा कमल है जयध्वनी शोभे दोत्र। श्रातम शोभा ज्ञान है उपादान द्वय नेत्र॥ उपादान से त्र्यातमा पावे निज पद राज। श्रनुभव शोभे श्रातमा जव सुधरे निज काज ॥ दर्शन दुष्टी त्रातमा त्रातम ज्ञान महान। निजानन्दं त्राचरग्। है उपादान शिव थान ॥ स्वस्वभावमे स्थिर भये त्रातम त्रातम रोक। निजानन्द में लीन है निरालम्म निज थोक ॥ पंच परम गुरु ध्यान में सालेंभ न है सोय। पुएय बंध वह साल है निमित स्वर्ग को जोय ॥ जो पद पर से आप को निरालंग निज होय। निराकार निर्मोह का आलंबन कर सोय॥

शोभा ऋपरंपार है तीरथ परम पुनीत। ध्यावत पाप पलाय है शिव सुन्दरि को मीत ॥ केवल ज्ञान विकाशते ऋविनाशी पद ऋाय। अप्ट कर्म को नष्ट कर अप्टम घरा लहाय॥ श्रायु कर्म के नाराते शेष कर्म सब नारा। एक समय में शीघ ही जाय करे शिव वास ॥ जन्म जरा मरगा नही कर्म रहित अति शुद्ध । श्रद्मय श्रविनाशी भये निर्म ल ज्ञान सुवुद्ध ॥ बाधा रहित अञ्जेद है इन्द्रिय जर्ये अगम्य। अनुपम अविचल पद लयो गुरा अनन्त वहुरम्य ॥ पुराय पाप परनाल से दूर भये भगवान । मोब धरामे शोभते ऐसे सिद्ध महान ॥ भव समुद्र के बीच में डूवे मेरी नाव। राश पकड़ कर खीच लो तारण तरण प्रभाव॥ कारागर में पसर है बन्धन ऋरु जंजीर । तीब मंदतहा कालकी भुगते सब दुख पीर ॥ जो बन्धन काटे नहीं बंधन छूटे नाहिं। बहुत काल तक थिर रहै जिन वागी यम गाहि॥ श्रातम राम श्रनादि से रागादिक भरपूर। राग द्वेष को नाश कर पावो गुणाहि जरूर ॥

जीव बन्ध चितवन करे कम बंध है मुक्त। बंघ छेद सुलमे तहां तब ही पावे सुक्त ॥ त्र्राप त्र्रापको सुमरकर समरस पीवे नीर । कर्म बंघ सब माड़ पड़े शिवपुर पहुँचे धीर ॥ करम कुदल ऋरिदल मले युगपत निर्म ल जान। सूच्म रूप त्रमृप है शुद्ध निरंजन भागा॥ श्रन्तर शत्रु जीत के भये सिद्ध भगवान। शुद्ध निरंजन गुण्मग्णी नित्यानन्द निघान ॥ गण घर गावे गान से श्रीर सुरासुर इन्द्र। तीन लोक पूजत चरण तारण तरण जिनेन्द्र ॥ शुद्ध जीव निश्चल दशा भई शुद्ध पर्याय । त्रिथिर द्रव्य पर्याय है हान वृद्धिमय थाय॥ उत्पति नाशे स्वरूप है ज्ञानाकृत है भास। ज्ञंय तीन विधि परनवे थित उतपत्ती विनाश ॥ शुंख गुगातम रूप है सर्व कर्म मल मुक्त। व्यय उतपति थिति रूप है सदा धर्म संयुक्त ॥ चरम देह से समिभिये हीन कछुक परदेश। लोक अग्र शिवपुर वसें परम जैन परमेश॥ सब परगाति छटकाय के भई सिद्ध परयाय। शुद्ध ज्ञान निश्चल दशा निजानन्द में आय ॥

मृर्तिहीन चिदातमा आप आपमें पाय । कर्म बंघ संयोगते संसारी सब काय ॥ बंघ रहित यह त्रातमा उरघ गमन कर जाय। एक समय में सरल गती लोक शिखर थिरथाय ॥ जिमजल तूं वी लेप बिन उरघ गमन कर जाय। पुदुगल परचय रहित जिये एक समय शिव पाय। बीज ऋगंडी बन्घ बिन धूप धाम खिल जाय॥ तेसे ही यह आतमा वंध रहित शिव पाय। जैसे दीपक पवन बिन सीधी गगन में जाय॥ तैसे ही यह ऋातमा शिवपुर पहुंच राय॥ पूरव के परियोगते चाक चक्र चल जाय। तेसे ही यह त्रातमा मोज घरा में थाय॥ कर्म बंघ से त्रातमा वरगादिलपटेय। भोगत भोग अनेक विधि अन्त न आवे छंय॥ यथा बंध जो छेदता होता त्रातम मुक्त। जो जैसी करणी करे तैसा फल संयुक्त ॥ बन्ध स्वभाव पिछान कर आप रूप निज रूप। ते विरचे संसार को रमते ब्रात्म स्वरूप॥ जगत काय संचेगरत निज में निज कर लीन। ते काटे भव बंध को होय करम रज हीन॥

कर्म बंघ निश्चय छिदे लच्चग लेय मिलाय। पुद्गल परिचय त्यागते भिन्न भिन्न होजाय ॥ कर्म बंध विच्छेदते लावगा उत्तम आय। रागादिक बंधन छिदे निम ल आप लखाय ॥ प्रज्ञा द्वीग्गी साधकर चोट निराली मार। भेद ज्ञान घण साधकर शुद्ध काम कर लार ॥ बन्ध अनादि आतमा पुद्गल के तट रूप। पुद्गल परिचय त्याग दे हंस दूघ जल रूप ॥ कम` चंड विधि बंघ है भोगत स्रातम राम । सरल वक चलते रहै संसारी का काम।। वरणादिक पलटे सही एक समय परमाहि। सदा पांच गुरा। पाईये इन्द्रिय गोचर नाहि॥ वरण पांच रस पांच में एक एक ही होय। एक गंध दो गँध में आठ परस मे दोय॥ ये परमाण पंच गुण श्रादि मध्य श्रवसान । पुद्गल रूप स्कंघ को कारगा रूप बखान ।) नभ धर्मादिक द्रव्य में पुद्गल है इक रूप । श्रणुरूपी पुद्गल दरब छेद भेद नहि रूप॥ श्रग्नि जलादिक जोग से होत कभी नहि नाश। ऐसी पुद्गल वर्गणा भरी गगन घन राश।।

यथा एक मंदिर विषे नाना दीप घराय। बाघा कुछ उपजे नही ऐसे सवही समाय॥ नम प्रदेशकें अंश में पुद्गल बंध अनेक। निरावाद निव से सही ज्यों अनन्त त्यों एक ॥ गगादि परिगाम से संचित चेतन कम तिन भावन को नाम यह भाव बंध है मर्म ॥ मिथ्या अविरत योग है ओर कोप परमाद। चेतन का परनाम को भावास्त्रवरखयाद । चेतन निज परदेश में रचते कर्म पुरान॥ कर्म नये संचित करे दरव बंध सो जान॥ यह संसार विचित्रता मात पिता सुत नार। कोइ न साथी जीव का होय एक निज कार ॥ जीव वन्ध निश्चय हठे लक्त्रण सर्व मिलाय। छिदे वन्ध रागादि सब निर्मल त्र्राप लखाय॥ शुद्धातम निज रूप है निज बुद्धि कर जोय। पर भावों से भिन्न हो निज दर्शन कर साय॥ शुद्ध भाव में रमग्। कर शुद्ध स्नातमा जान। सर्व सार परिगाम यह ज्ञाता दृष्टा मान॥ श्रपनी मंपत्त पास है शुद्ध ज्ञान कर जान। पर संपत परित्याग के बनो सिद्ध भगवान ॥

शुद्धातम निज भाव है शुद्ध बुद्धि ते होय। कर्दम जल निर्मल करे फल निर्मली सीय॥ बुद्धी से निश्चय करो में चेतन निज नेन। रोष भाव मेरे नही वीत राग जिन वेन॥ समता रस से भर रहा ज्ञाता दृष्टा ऐन। शेष भाव मेरे नहीं यही उत्तम वेन॥ प्रज्ञा करि समभे हमें ज्ञाता दृष्टा राम॥ शेष भाव मेरे नहीं ऐसा उत्तम काम। चोरी कृत ऋपराध रत जो नर कर्ता होय॥ गुप्त किरे शंका धरे पकड़ न लोवे कोय। निर ऋपराधी जीव के शंका कभी न होय॥ श्रपने को पहिचानता श्राराधन में सोय। सरगा हरगा प्रतिक्रमगा निन्दा गर्हा स्थान। शुद्धि निवृत्ति धारगा त्राठ घट त्रमृत जान ॥ सरण हरण नहि प्रतिक्रमण निंदा गही हान। शुद्धि निवृत्ति धारगा नहीं ऋठ घट ऋमृत जान ॥ जो नही जग में करत है बन्धन नहीं अवतार। सुखी रहे शाश्वत सदा अजर अमर पद घार ॥ चिदानन्द त्रातम पती दिना नाथ प्रतिपाल। श्रातम गुरा। भएडार हो मब पर दीनदयाल ॥

घन्य जिनेश्वर जग धनी जगन्नाथ शिरताज । धर्मामृत वर्षा करी शीचे सब जन साज॥ नर भव उत्तम पाय के जन्म जराज्वर जार। सार्चो शिव सुख साज को निजानन्द श्रवतार ॥ तीन भुवन के नाथ हो शिव लच्मी भरतार। धर्म तीर्थ घारण करो वन्दो वारम्बार ॥ पूरमा ब्रह्म निवाश हो पूरमा ज्ञान विकास। स्वयं बुद्ध शंभू सही धर्म तीर्थ शिव वास ॥ धर्म तीर्थ करतार हो सब तत्वों में सार। ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गुरा। गरा। धर नहि पार॥ मुनि जन ध्यावे ध्यान में ऋपने हित के काज। जन्म जरा को जार कर पावे निज गुगा राज ॥ गुण अनन्त पर्याय युत द्रव्य अनन्तानन्त। युग पत भल के ज्ञान में पावन परम महन्त ॥ शिवलच्मी के नाथ हो गुगा गावे श्रुत कार। मुनिवर कविवर मान्य हो सदा आतम अविकार ॥ द्वादशांग वाणी भणी गण घरलीनी धार। भव्यं जीव बोधे घने भव द्धि उत्तरे पार ॥ नमें मुनीश नरेशपती ब्रह्म ऋषी सब देव। श्रह मिन्दर निज ध्यावते सब करते है सेव ॥ भिन्न भिन्न वस्तु लुखे भये विश्व भरतार । तुम सम शक्ति न श्रीर की उत्तम हो श्रवतार ॥ प्रबल शक्ति तम में लसे जीते रिपु बलवान । निजानन्द रमते रहो शिव लच्मी कल्यान ॥ तीन भुवन के ईश हो शरगागत प्रतिपाल। तारण तरण जहाज हो कभी न खावे काल ॥ स्वयं सिद्ध शंकर सही बोघ तीर्थ करतार। धर्म तीर्थ धारण करयो नाव लगावो पार ॥ पूरण ब्रह्म महेश है श्रतुल वीर्य वलवान। एक समें में जावसे सिद्ध शिला निज थान ॥ तीन भुवन समरन करे भरे पुएय भंडार। कोटि सूय छवि हीन है मद मिध्यात्व निवार ॥ तुम समान नहिं विश्व में परमेश्वर परधान । जगत मान्य पद वीधरो पूरगा ज्ञान निधान॥ विश्व पती भगवान हो शिव मारग दरसाय। भये सिद्ध परमातमा महिमा किम हम गाय।। जग नायक जगदीश हो शिव मारग समभाय। सिद्ध भये सुख भोग वे काल अनन्त रहाय ॥ निज गुण निज पर्याय में सदा रहो निर्वेद । जिन गुगा ऋपरंपार है जिन वर जाने भेद ॥ शिव शङ्कर परिब्रह्म हो रहित परिश्रम खेद। श्रातम ज्ञान सदा लखो युग पत जानो भेद ॥ श्रक्तर विन बागी खरी सर्वे अर्थे अव्यक्त । निर्मल उज्जल पदल यो निज स्वभाव में रक्त ॥ सत्य प्रकाशक एन हो पाप पंक नहि लेश। गौर श्याम नहिं वर्ण है राग द्वेष नहि भेश॥ मुनि जन उत्तम मानते सार वचन परिमागा। ध्यानाध्ययन निवाश से करे पाप मलहारा।। संशय विश्रम माह मद नाश करयो निमुल । कंत्रल ज्ञान विकाश कर वसे शिवालय चूल ॥ जिन वार्गा सत्यार्थ थी अर्थ महा गम्भीर। माह जोभ भेटन सही हरी सवन की पीर॥ उस शासन के ऋधि पती जगत जीव भरतार शिव मारम दशीइयो भवि जन लीने लार॥ सब विद्या परमेश हो सुमति नार भरतार। मान लिच्म के नाथ हो गुण अनन्त अवतार ॥ श्रातम रस निज पान से संत जनो संतुष्ट। निज पुरुषारथ साघके सिद्ध भये निज पुष्ट ॥ शिखर शिरोमिशा जगत के सिद्ध अनन्ता नन्त । मुनि जन निज समरगा करे होत भवो द्धि अन्त ॥ सुर नर माने बचन तुम निज आज्ञा शिर घार । सम्यग्दर्शन शुद्ध कर भव से पाने पार ॥ वस्तु अपरंपार है भालके एक हो काल । ज्ञान राज राजा भयो नमों सिछ तिहु काल ॥ सकल धर्म को सार है सम्यग्दर्शन बीज । ताको तुम घारण कियो ज्ञान चरण शिव रीभा ॥ गुण स्थानक चौथे विषेलीनोहो तुम लार । फल पायो चौधमविषे शिव रमणी भरतार ॥ पूजे तिनके चरण सब शैल शिखर पर जाय । वार वारवन्दन करे गुण गाने हर षाय ॥ जं वन्ता वरतो सदा जैन धर्म सुख देन । वारवार वंधन करो मोच तत्व द्वयनेन ॥

मं ॥ अथ सर्व विशुद्धि अधिकार प्र ॥ समो सरन शोभित सदा श्री मंदर भगवान ॥ कर्म काट जासी शिवे नमो चरण निज ध्यान ॥ कर्ता पन आतम नहीं सिद्ध करें दृष्टान्त ॥ चतुर होय सो समभ लो अपने गुण सभ सान्त ॥ उपजे जो जिस गुण सहित द्रव्य उसी का नाम ॥ कंठीकट पर्याय वहु सवहीं सुवरण काम ॥ चेतन जड़ परिक्वा मले कहै शास्त्र के माहि। उन परिगामों से मिले जड़ चेतन जग मांहि॥ याते उत्तम त्रातमा स्वयं शक्ति कर सिद्ध। पर द्रब्य न को नहि चहै पावे निज गुगा रिद्ध ॥ कमें साथ कर्ता वने कर्ता स्नास्त्रवफन्द। श्रन्यरीत सिद्धि नहीं यह समभो गुण वृन्द ॥ श्रपने गुण कर उपजता उन से जूदा नाहि । उन गुण मययह द्रब्य है कनक कटो रीथाहि॥ उन परिगामो से मिले जीवाजीवहि द्रव्य। चेतन गुण है त्रातमा कर्मा दिक उपटन्त ॥ प्रकृतिनि मित्त ये जानिये उत्पन्न हो विनशन्त । चेतन के परिगाम से उपजे विन से सीय॥ दोनों के संबंध से बंध निमित है होय। बंध दोय मे इस तरह निमित परस्य रजान॥ उसी जीव की प्रकृतिक से कमें बंध जिया मान । जव तक मिंथ्या मतरचे लगे अशंयम रंग॥ तव तक हि यह त्रातमा तजे प्रकृति संग। जब त्यागे यह त्रातमा कर्म शुभा शुभ स्थान ॥ बन्ध बिनशतेसमय इक ज्ञाता दृष्टावान। कर्म उदय के भाव में करे कर्म फल भोग॥

ज्ञाता कम विपाक में रमे न साधे योग। उदय प्रकृति स्वभाव में कर्म फंद पस जाय। भागे चउगति की ब्यथा जनम मरगा वहु पाय ॥ गहे स्वभाव वदले नहीं मरगा होत पर्यंत। स्वांन पूंछ टेढ़ी रहै कहते हैं जग सन्त॥ त्यों स्वभाव नहि त्यागते पढ अभव्य नव अंग। जो पीवे पय शर्करा विष नहि तजत भुजंग॥ निर्विष नाही होत है काल रूप विकराल। सब जीवन के साथ है समय समय के काल ॥ याते ऋपन कार्यं को साधलेह जग भ्रात। मानुष भव दुर्लंभ मिल्यो पर संपति जगजात ॥ ज्ञानी है विराग्य रस कम फलों का ज्ञात। खट्टा मीठा विविध विधि भोक्ता वनेन भ्रात॥ ज्ञानी कर्म अनेक को करे न भोगे आप। जाने के वल कर्म फल पुरा। वंघ सन्ताप ॥ चतु जिस समय जानते कर्ता हर्ता नाहिं। ज्ञानी भी ऐसे कहा बन्घ मोज्ञ के माहिं॥ ज्ञानी ज्ञान विषें रमें हृदय नेत्र ले खोल। ज़ोक चराचर वे लखे सब तत्वन को मोल ॥

तीन लोक तिह काल के सकल पदारथ जाने। समय येक में ही लखे चेतन गुगा वलवान॥ लोक भरो कर्ता करे सोही होता न्याय। नर नारक सुर सिंह सब उनकी है बुन्याय॥ लांक यती का एक मत मेद न दिसे श्रोर । कर्ता पन झांडे नही बृथा मचावे सोर॥ समय सार मुनिराज का वचन अनुपम धार । त्रातम जोत जगाईये उत्तरे भव द्धि पार ॥ लोकज नोका एक मत भेद नदी से कोय। कर्ता हर्ता त्राप है ये उत्तम वच बोय॥ ज्ञानी जन का एक मत चैतन सत्य स्वभाव। कर्ता हर्ता कौन है है निश्चय निजभाव॥ जो चेतन न मानते वह संसारी जीव। कर्ता पन राचे सही भव भव भ्रमत सदीव।। ज्यो व्यवहारी श्रात्मा श्रारत में रत जात। मन माना मत मानते मुक्ति न आवे हात ॥ संसारी व्यवहार वस मेरा है पर द्रव्य। निशि वासर रटता रहे क्या होवे होतव्य ॥ ज्ञानी निरचय यों कहै मम श्रंशन पर द्रव्य। जलो गलो या परि हरो में ज्ञाता निज द्रव्य ॥

जो कोई ऐसे कहैं ये मेरा घर वार। उसका खाली मोह है नहां तुषों में सार ॥ ज्ञानी जाने ज्ञान से पर वस्तु हम नाहिं। हम तो हम के हमी है पर है पर यगा मांहि॥ जो नह माने मानवी माने एक स्वभाव। उसके पावे ममत मत मिथ्या दश न राव॥ कंचन काचसमानता पर वस्तु का त्याग। एक भाव से देखता आतम ज्ञानी भाग॥ दुर्लभ है संसार में मानव भव अवतार। अनन्त काल में प्राप्त है सम्यग दर्शन सार ॥ एक वार इसको गहे मोच अवसि हो जाय। पायो उत्तम समय यह मत चूको इस काय॥ सम्यग दर्शन के विना जैन पना नहि होय। दुर्लभ से दुर्लभ ऋति ऋति समावी सोय॥ सम्यग दशैन धार कर ज्ञान भानु परकाश। संयम तप चारित्र सभा पावो निज गुरा कास ॥ फिर माना के उदरमें बंदी ग्रह नहि होय। एक दरग्क माधो इसे भव अनन्त द्वय होय॥ कृत्य कृत्य कहते इसे वीत राग पद पाय। केवल ज्ञान विकाश कर सीघो शिव पुरजाय ॥

श्रात्म तत्व को समभाना सरल सहज व्यवहार। अनम्यास के योग से कठिन दर्शते कार॥ कारीगर नहि कर सके दोय घड़ी में भीत। ब्रात्म तत्व के भेद को समभा सकत है भीत ॥ श्राठ वर्ष कै बाल जन मनबोभा नहीं लेत। सत्य समभा के साधते केवल ज्ञान लहेत ॥ स्वतन्त्रता धार निज सम्यक ज्ञान उपेय। पुरुषारथ तुम साथ है सिद्ध सिंहासन लेय। समय सार में कहत है पुद्गल परिचय भिन्न। दोयघड़ी अनुभव करो निजानन्द निज चिन्न॥ कोन जीव पर्याय से नष्ट होय है नाहि। निज कर्ताया अन्य है सो भी दृष्टि मांहिं॥ कर्ता सो नहि भोगता ऐसा जो मत होय। करे श्रीर फल भोगवे यह बनती नहि कोय॥ चेतन कर्ता भोगता मिथ्या मगन अजान। नहि कर्ता नहि भागता निश्चय सम्यक वान ॥ जो कर्ता सो भोगता यह यथा वत वेन। मुख दुख आपद संपदा भुं जे आप ही लोन ॥ जो वस्तु जैसी रहै तासों मिल न कोय। जीव अकर्ता कर्म को यह अनुभव है सीय।

जो दुरमति अज्ञान वस स्वपर भेद नहि जान। माया मगन अज्ञान से करता माने तान ॥ यह मिध्या त्व अज्ञान से लखे न जीव अजीव। तेई भावत कमं की कर्ता होय सदीव ॥ निर्विकार करगा। करे भोग अरुचि घट माहि। ऐसा साधक सिद्ध सम कर्ता भोक्ता नाहि॥ निज निज भाव किया सहित व्यापन व्यापक काय। कर्ता पुद्गल कर्म को जीव कहां से होय॥ शुद्धातम अनुभव जहां शुभाचार नहि होय। करम भरम मारग विषे शिव मारग शिव सोय॥ निज स्वभाव रत समकिती परम उदासी होय । सुथिर चित्त अनुभव करे निज पद परसे सोय ॥ श्रज्ञानी माने यह करे दोय जड़ जन्तु। तो दोनों फल भोगवे इसमें कोइ न तन्तु॥ यदि कर्म अरु जीव भी करन लगे मिथ्यात्व। फिर पुद्गल मिथ्या त्वहै ये ही ऋसत विख्यात॥ कर्म ही है अज्ञानता कर्म ही ज्ञाता मान। कर्म मुलावे जीव को तथा जगावे आन॥ सुख दुख कर्म विपा कहै कर्म ही भूप महान ॥ कर्म ही मिथ्या मतर चेत था श्रसंयम जान ॥

कम घुमावे जगत में उद्ध व मध्य पाताल। इस विधि कर्म प्रताप से बने शुभाशुभ ख़्याल ॥ कर्ती हर्ती कर्म है देता लेता कर्म। सकल जीव इस कारगे समभ अकर्ती मर्म ॥ पुरुप वेद नारी चहे नर को नारी वेद। सदा सर्वदा कहत है चागे वोले वेद ॥ इसी मर्म को जानते ब्रह्म ऋषी गुरा। भेद। कम विलाषी कम है ऐसा न्याय निवेद ॥ सदा काल आगम विषें व स्तु असंख्य प्रदेश। हीन अधिक नहि कर सके यह सामर्थ न लेश ॥ जीव स्थान न विस्तार से तीनों लोक प्रमाण । उस प्रमाण को कान विधि करे हीन अधिकान ॥ श्रथवा मानो नित्य ही ज्ञाता ज्ञान स्वमाव। तो भी फिर तुम ने कहा कर्ती पना अभाव॥ त्रातम के त्रानन्द को जरा पृथक कर देख। में।ह फंद सब कटत है यह स्वभाव का लेख ॥ द्रव्य दृष्टि धारग्। करो पुद्गल चेतन भिन्न। निज स्वरूपको समभकर त्रापहि त्राप त्रभिन्न ॥ परी पूर्ण तिहु काल में अवस्थित एकही रूप। फिर शरीर पावे नहीं चिदानन्द चिद्रुप॥

मिथ्या मान्य भगाय के सम्यग दशेन साथ। दृष्टी मात्र स्वभाव में आप आपको पात्।। द्रव्य दृष्टि में भाव नहीं भवका भाव विनाश । श्रात्म स्वभाव की मानता वर्ते निशि दिन काश ॥ पर पदार्थ संबंध से रहित होत निज चित्त। एक समय परि पूर्ण रत मुभे मान्य हे तत्त्व॥ पर द्रव्यो से प्रेम कर सप्तमनरक करेय। सिधा साधे श्रातमा उत्तम निज पद पेय।। पर वस्तु ऋपगाय के जगमे गोता खाय। पाप पुंज संचित करे नरक निगोदल हाय।। याते ज्ञानी जानते पर वस्तु मम नाहिं। जगत जीव पर द्रष्टि से कर्ता पन श्रपनाहि॥ अव समभो अज्ञान में कर्ता पन का लेख। परको कतो पन पनु स्याद वाद नहि देख। कर्ता कर्म मिथ्यातबसमान लहै जगजीव। मिथ्याती पुद्गल समे निमल जीव सदीव।। चेतन लक्गा श्रातमातन लक्गा जड़ जान। तन से ममत मिटाय के ऋाप ऋाप पहिंछान ॥ शुद्धातम अनुभव दशा शुद्ध ज्ञान शिरमोर। मुक्ति पंथ साघन सही वाग जाल है ऋौर ॥

श्रवल अखंडित श्रातमा कीजे श्रनुभव तास । जगत चतु धारण करो ज्ञान चेतना भाष ॥ निरालंभ शास्वत सुधिर कीजे श्रनुभव पास । ज्ञानगम्य वाधा रहित नाम जधारथ तास ॥ सबस्स गर्भित श्रात्मरस समय सार शिवपंथ ॥ ज्ञाको धारण सब करो पावे पद निर्मृथ ॥ श्रातम राम सदा भजो सुख पावो दिन रेन ॥ बार बार विनती करों सम्यम्दरान नेन ॥

## (स्याद्वाद द्वार प्रारंभ)

स्याद वाद साधन करो यही मुक्ति का पंथ। जाके जाने जगत जन लहे जगत को अन्त ॥ स्याद वाद वागी भगों सत्य मागं जो होय। साधे सो शिव पदलहै इसमें भेद न कोय॥ करकषाय उप शान्तता मात्र मोक्ष अभिलाष। सो पावे सम्यक्त को वर्ते अन्तर कास ॥ मतदशन के भेद तज रचते सद्गुण लच। लहे शुद्ध सम्यक्त को इसमें भेद न पच॥ साधे स्वयं स्वभाव को अनुभव ज्ञान प्रतीत। रमण करे निज भाव में समिकत दोष ऋतीत॥

वस्य मानः सम्यक्त में नारोः मिध्या भाष । उद्य होय चारित्र का वीत राम पद कास 🎚 केवल आत्म स्वभाव का वर्त् अविचल ज्ञान । केवल ज्ञान उसे कहै तव होते निर्वाण। कोटि वर्ष का स्वप्न को जागृत होत पलाय। त्योहि अनादि विभाव भी ज्ञान होत भग जाय॥ छूटे परमे ममत जो नहि कर्ते निज कर्म। नहि भोक्ता तब कर्म का ये ही धर्म का मर्म॥ श्रात्म धर्म से मोच है तू है मोच स्वरूप। ज्ञान दर्श भएडार हो ऋव्या बाघ स्वरूप। शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन स्वयं जोति ऋमलान । श्रविनाशी तू श्रातमा कर विचार निज मान ॥ निगाय सब ज्ञानीन का इसमें श्रान समाय। निज पद निज में जानकर रमगा करे मन लाय ॥ प्रमट होत निज रूप वह शुद्ध चेतना रूप। **अ**जर अमर अविनाशी हो देहातीत स्वरूप ॥ कर्ता भोक्ता कर्म का जब विभाव मय होय। वृति भई निज भाव में शुद्ध स्वभावी सोय॥ श्रथवा निज परिगाम जो शुद्ध चेतना रूप। कर्ता भोक्ता उनहिका निर्विकलप निज रूप ॥

एक रूप को हूक है कोहू अगिगत मंग। कोह चगा भंगूर है को हुकहे अभंग ॥ इस प्रकार नय अनन्त है मिले न काहू कोय। जो सव नय साधन करे स्याद बाद है सोय॥ हैं नाही नांही सुहै है है नाही नाहि। नय सर्वांगी समभा लो सव माने सब मांहि॥ ऐसा त्र्यातम ज्ञान है स्याद वाद परिगाम। जाके संगत सार सो मूरख पंडित नाम।। स्याद् वाद् त्र्यातम दशा धारे बुघ बलवान । मोज्ञ मार्ग साधन करे ऋलख ऋखंडित ज्ञान ॥ वस्तु का वस्तुपना ऋपने पन को ग्रह्मा। तबही पर पन को तजे ये ही उत्तम वेन॥ वस्तु धर्म अनेक है ये ही वस्तु स्वभाव। मुख्येता जिसको करे गोरा करे परभाव ॥ भूत भविष्यत बात को कहना एक ही बार । उनको नैगमनय कहै वीर जयन्ती कार॥ संग्रह नय उसको कहै बहुत वात का ज्ञान। चेतन मय है स्रातमा सव जीवों का भान ॥ इस नय से कीया हुआ उसका भेद बखान। संसारी मुक्ती जिया नय व्यवहार प्रमासा॥

त्रमृजु सूत्र नय ज्योक है वर्तमान वतलात्।। जैसे राजाराम को राजा कहना ख्यात ॥ शब्द नय व्याकर्गा की रीती शब्द सधाय। पुल्लिगादिक भेद कर शब्द सिद्धि बतलाय।। समिम रूढ नय वैक है जग मर्योदा बात। जैसे गागा गौकहो ये प्रयोग सब रूयात॥ एवं भूत इसको कहै वात यथारथ सार्थ। जैसा को तैसा कहो ये धन पति सामर्थ॥ ऐसे जिन वर देव ने नये सात दर्शीय। भव्य जीव धारण करो हष हर्ष गुणा गाय।। स्याद वाद वाग्री भग्री श्री मन्दर जिन राय। तिन का गुरा गावों अवे मोच सीख सुखदाय ॥ समो सरग शोभित सदा श्री मन्दर भगवान । कुन्द कुन्द मुनि राज जहाँ स्तुति कीदी गुगागान ॥ परम घरम दाता रहो निज स्वभाव ऋविकार । पूरगा पद परमेश भये श्री जिन वर जयकार ॥ सव देवन के देव हो सदा समरने योग्य। घर्मामृत वरषावते निज स्वमा निज भोग॥ बिन कारण तारण सदा समरण समरस लीन। चरणां भुज सेवा मिलो कर्म कालिमा दीए।।।

घम तीय अवतार हो घर्मनाभ घर्मेशा घर्म घुरंघर घनपति केक्ल ज्ञान महेशा। निजानन्द म्रानन्द मय वचन ऋगोचर रूप। शिवशंकर ब्रह्माभने श्रातम राम स्वरूप ॥ मोह महा वल दल मलो जगत शत्रु को जीत । विजये लच्मी पाय के तींर्थ कर पद मीत। रागादिक रंग रमगयो ऋविनाशी ऋविकार। शुद्ध सुवर्ण समान मय भावो बारंबार ॥ रागदोष मद मोह मल ज्ञाना बरगी साज। दशैंन वर्णी नोय को नास करो जिन राज !! श्रंतराय पाँचों हती षोडस नाम विशेष। घाति कर्म को नाश कर केवल ज्ञान विशेष ॥ घट घट में शोभे सदा ज्ञान राज घन घोर। ज्यो स्रंतर दीपक जले निरावरगा शिर मोर ॥ सहस्र सूर्य समान हो सत्स्वरूप निज ध्यान । **धुरनर चारण मुनिन में निजानन्द निज ज्ञान ॥** तारग तरग स्वभाय है तीन लोक शिरताज। मरण रोग के हरण से अजर अमर पद राज ॥ दिव्यध्वनी वर्षा खरे भीजत ज्ञानी ज्ञान । संसय विभ्रम मोह तज पावे पद निर्वान ॥ भवसागर के पार हो शिव पुर पासी सार। ंपरम रूप परभात्तमा पूरमा ज्ञान निहार ।। निजानन्द के मोग में कभी न आरत आय। 'ज्ञान त्रारसी भलक में लोका लोक लखाय।। ऋहंकार श्रादिक भगे ज्ञान भयो परतन्ता। सुख अनन्त बल के घनी अजर अमर अलक।। परमं शक्ति परमातमा स्वयं तीर्थ श्रानन्द । परम हंस योगी ऋषी ज्यों तारो में चन्द्र ॥ शुद्ध बुद्ध परमातमा परमब्रह्म भगवान। कर्म मेल से दूर है पद अरहन्त महान॥ मोह करम चकचूर कर पायो केवल ज्ञान। चिदानन्द चुनते सदा उत्तम श्रातम भान॥ शत इन्द्र न करि पूज्य हो जगत पूज्य गुरावान । निजानन्द श्रानन्द घन केवल ज्ञान महान ॥ निज पुरुषारथ सदन को कारगा हो जिन राज। महाभाग्य जागृत भयो तुम निरखे जिन आज ॥ शिवस्वरूप सुन्दर महा गुगा श्रनन्त भंडार। बारबार विनती करो श्रनुभव पाउं सार॥ ज्ञानानन्द स्वभाव हो मन वांछित दातार। सम वसरगा शौंभाविषें भये विश्व अंवतारं॥

निर श्रद्धर वागी खिरे दिव्य मेघ सम गाज। अन्तरार्थ अघहरत है भविजन सुख मय साज ॥ चवरो से भक्ति करे देव चार परकार। देव दुन्दुभिध्वनत है करत सदा जय कार ॥ सुर देवी संगीत से उत्तम गावे पुष्प वृष्टि नभसे करे तीनों काल महान ॥ सत्य जिनें श्वर तुम घनी तुम ही हो शिरताज। मुक्ति रमाके ईश है। विश्व धरा के राज ॥ अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार। में उत्तम भव भ्रमरम्यो भूल त्र्राप को सार ॥ श्रपनो विरघ विचारिये दीन बन्धु भगवान । मव सिन्धु मे पसगयो राग द्वेष कर संतान ॥ तुम तारगा हो जगत के मेरी श्रोर निहार। भव भव वनमें पसगयो हात पकड़ करपार ॥ मेरी तुम से वीनती हात जोड़ शिरनाय। नेक निहार निगेकरो विघन हरन गुरागाय॥ ज्ञान सुधारस पूर्ण हो भवदुख भंजन हार। भविक सरोज विकाश हो सब तत्त्वों में सार ॥ शिव मग साधन श्रेष्ठ हो सुर नर पशु के राज। रात इन्द्र न कर पूज्य हो मुज कारज के काज ॥

ज्ञानानन्द स्वभाव हो गुगा अनन्त भंडार। भवसमुद्र से तिरगये हमनेकीभेलार ॥ परम जिनेश्वर पदलयो केवल ज्ञान महान । मुक्ति नवका हमचढ़े हम तुम साधन मान ॥ तुमही साधन सत्य हो गुण अनन्त तुम माहि। हम तुम को हृद्ये घरे अरज यह सुखदाहि॥ विश्व धरा के राज हो श्री मंदर जिन राज। भये विमल ऋविकार हो तारगा तरगा जहाज॥ येही मेरी वं।नती सुनियो श्री जिन राय। तुम ने देखत निज मुभे याद होत है जाय॥ भव दिधि शोसगा हारहो शिव सुख के कर्तार । हरता जग आरत सबे कर्ता निज गुगसार ॥ धर्मामृत वर्षां करे पान करे सब लोक। **ज**न्म जराज्वर हरत है पावे निज गुगा थोक ॥ ज्ञान भानु निजरूप है हरे कर्म श्रंधियार। श्राप चरण शरणों गहे भव सागर से पार ॥ परमातम पद तुमलयो कर निर्मल ऋति भाव। कर्मे बंघ छेदक भयो भविजन भावो भाव॥ दिना नाथ आतम पती तुम हो दीन द्याल। श्रातम गुरा भंडार हो मविजन को प्रतिपाल ॥

चिदानन्द निमल ससे समी शरण में केंसा। कर्म शुद्ध करने लिये हम भी तुमरे नास ।। तुस पद पंकज में नमो जोर जुगल शिरहाय। जन्म जरा भागे सभी शत्रु मित्र नहि साथ 1 दोष अठारे रहित हो बीयालिस गुगा सार। सभा द्वादराजीव सब सुनबानी ऋघ हार ॥ तुम विन हम भटकत फिरे जैसे पंकज रेन। **अथवा जल विन मीन है** संकट है दिन रेन ॥ नाव पडी मभाधार में पारल गावी श्राप। जन्म जरामम दुख हरो जपों श्राप का जांप ॥ तुम को सुमरे सुरपति नरपति फण पति देव। उदय भाग्य मेरो भयो दर्शन पायो देव ॥ चिन्ता मिए। सम आतमा करते सब सुख कार। जंसे दीपक देहरी भीतर बाहिर सारं॥ ध्याता ज्ञाता ज्ञान धन त्र्यातम ज्ञान स्रमूपे। तुम डिग हमने पाई या सम्यक श्रद्धा रूप ॥ तुमरे चरण सरोज में सुमति गुप्ति व्रत लीन। शील मूल गुण त्याग तप संयम आतम चीम ॥ श्रात्मा नन्त श्रनन्त गुगा श्रमित कथम विस्तीरं। सुन त्राश्चर्य त्रमान है जिन वागा। त्रनुसार ॥

पर परगाति परिहार कर निज परगाति तदरूष १ भातम राम भजो सदा एही श्रात्म स्वरूष। पावन परम पुनीत पद त्रातम ज्ञान प्रभाव। अव हमन निध मिल गई श्री मन्दर जिन भाव। जैसे पारस परसते लोहा कंचन होंय। ऐसी वस्तु अमोल हम पाई तुम डिग सोय।। विश्व रूप भगवान है वसते निज घर मांहि। धीरे धीरे साधते आतम निवि मिल जाहिं।। घीरे धीरे साघते त्रातम सिद्धि होय। माली सींचे वाघ को ऋतु पाये फल सोय।। ज्ञान नेत्र से निरंख लो श्राप श्राप को होय। पर वस्तु विश्वास तज तब पावे शिव सोथ।। श्रंतकाल को चल वसे छोड़ जाल घर वार । लीला अगम अपार है समऊ गये हम सार॥ नित्य स्यात श्रात्मा स्वभाव। ऋनित्य स्वभाव ॥ स्यात त्रातमा नित्यता नित्य स्यात स्वभाव। स्यात श्रातमा अवक्तव्य स्वभाव॥ नित्य स्याय श्रवक्तव्य स्वाब। अनित्य स्यात **अवक्च्य** स्वभाव ॥

स्यात शब्य कह दीया जाव। त्रवक्तव्य स्वभाव <u>।।</u> नित्यानित्य सदा रहै यह ऋात्मा याते नित्य स्वभाव। वदल करे यह त्रात्मा होत त्रनित्य स्वभाव ॥ नित्यानित्य होत है एक समय में जान। जैसा सोना एक है भूषण भेद बखान॥ कंठी तोड़े कंकड़ वराते एक ही बार। वस्तु भाव पलटे नहीं पलटे पर्यय कार॥ शब्दों में शक्ति नहीं एक साथ दो बोल । अवक्तव्य स्वरूप है एही मोल कमोल॥ जिस समये अबक्च्य है उसी समय है नित्य। एही सार अमोल है है भी वह अनित्य।। जिस समये अवक्व्य है नित्यानित्य ही जान भंग सात यह जानियो स्याद्वपरमान॥ स्याद वाद समभे विना ज्ञान लहे नहिं रंच। वीतराग वाणी कहै तजो सबे पर्पंच॥ सर्वे पदारथ जान वै मारग दोय बताय। द्रव्यार्थिक पर्याय से मिट्टी घटवत गाय॥ मानवगति को छोड़ के नरक गती तन पाय। त्रातमता जाती नहीं पर्यय पलटी जाय ॥

त्रातम निरखे त्रातमा सव कालमा घोष। पारस परसे लोह को लोहा कंचन होय।। समय सार सब सार है आतम भाव अनन्त । सोह सब के घट विषे परमारथ विरतन्त।। निज स्वरूप त्रातम दरव पर स्वरूप पर रूप। लख लीनो यह भेद जिन सकल लियो लखरूप ॥ निज स्वरूप निज में बसे पर रूपी पर वस्तु। मेद ज्ञान जाग्यो यह तिन लख लियो समस्त ॥ जाके गट ऐसी दशा साधकता को नाम । सूर्य घाम फैले थके सो उजियारो धाम ॥ सम्यक् दर्शन शुद्धता मोज्ञ मार्ग तद्व रूप। कर्म चन्ड चूरण करे क्रम कम पूरण रूप॥ स्वपर प्रकाशक त्रातमा वचन भेद भ्रम भार । निज स्वरूप पर है निज रच पर को छार॥ स्याद वाद समभो सदा चेतन शक्ति ऋखंड। द्रव्य दृष्टि दीजं। सदा पावो नहिं भव द्राड ॥ कम् कलंक मलीन है शुद्ध ऋवस्था नाहिं। कर्म कलंक पखाल के शुद्ध अंग फल काहिं॥ नहिं भरोसा जीवका विपत पड़े भग जाय। स्वास स्वास रटते रहो तव त्रातम निधि त्राय ॥

नहि जग वास्थि पार है परम रूप फैलाब 🖡 चेतन तुम सब समभा लो बूड़ जायगी नाव। चेत चेतना चेतरे अब मत होत अचेत। सब को तज भज आतमा फरे रहे गे खेत ॥ सचा जीवन भूल है आतम से कर नेह। पर वस्तु विस्वास तज तव पावे शिव गेह ॥ चोपाई द्रव्य दृष्टि दीजे निज रूप गुरा पर्याय । भेद बहु रूप, असंख्यात परदेश प्रमाण ॥ संयू गेत सत्ता परमाग्। १ लोकालोकज्ञान । परभाव, ऐसा त्रातम द्रव्य स्वभाव पर जय॥ श्रंग छिन्न भंगूर चेतन शक्ति ऋखंडित पूर । हे स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा त्रात ॥ मरामस्व स्वरूप है सिद्ध समान सर्व शक्ति। सुख ज्ञान निधान मोह कोप है दुख की ॥ खान होय भिकारी पर पद मान, जवनि। जपर को भेद वखान फिर दुख कानहिलेश।। निधान ४ श्री शिव ईश्वर शंकर नाम । विष्णु जिनेश्वर राम ॥ ब्रह्मा ज्ञानानन्द सुधारस पान, चेतन चिन्मय हे भगवान।

पूरण पंडिता क्रान महान,
एक, अखंडित सिद्ध समान ॥
सुण अनन्त पर्याय प्रमान,
नित्य निरंजनचे तन जान ॥
लोकाकाश प्रकाशक काम ।
परमावस परमातम नाम ॥
ज्ञान स्वरूपी निश्चल काम,
लोकाकाश प्रदेश ललाम ।
अविनाशी अज अमल महान,
पुद्गल मिन्न सदा निजमान ।
जैसा जिनवर हे भगवान,
तैसा आतमराम निधान ।
निर्विकार निश्चल निज धाम,
सत्यस्वरूपी आतमराम ।

इति सर्व विशुद्धि द्वार पूर्ण

श्ररहंत महान, श्रजर श्रमर श्रवुल श्रमलान ॥ ऐसा जीव जगत में सार, जाकी महिमा श्रगम । श्रपार जोध्या वे निज भाव लगाय । शिव पद पावे निश्चय राय ॥

## दोहा

निकट भव्य संपतल है सम्यक श्रद्धा नवान । करेन बंध नवीन को पूर्व कर्म की हान॥ पुरुषा कार स्वरूप है निराकार अविकार। निरख रिखरे आतमा हो तज गत से पार॥ गुण अनन्त यह आतमा गहे आप गुण आप। निश्चय पावे परम पद दूर भगे भव ताप॥ निर्मल निश्चल सिद्ध सम विष्मु विदाम्बर सन्त। शिवशंकर परमातमा गुगा का नहि है ऋन्त ॥ पुद्गाल रूप शरीर है जड़ परगाति पर्याय। ज्ञाता दृष्टा त्र्रातमा चेतन चिन्मय थाय ॥ **अाप आपनो रूप लख निश्चय शिव पद सोय।** परमे अपनी कल्पना भ्रमत जगत में सोय।। स्वातम के जाने विना मिटे नही संताप। भ्रमण करे संसार में दुख भुगते वह आप ॥ ग्रह कार्य करतो रहै स्वानुभव में दब। ध्यान सदा निज आतमा होय मुक्त परतच ॥ निज समरो निजमें रमो निजानन्द लवलीन। लहो परमपद छिनकमें मनको करो अलीन॥ जिनवर सम शुद्धातमा किंचन मेद न जान 🛭 निश्चय कारण मोक्को ध्यावो घर श्रदाम ॥ निजमें निज आपो लखो निश्चय और न रंच । श्रेष्ट सार सिद्धान्त का और तजो पर पंच॥ चिद्रानन्द जिनवर विषे शक्ति व्यक्ति गुरा। भेद्र। रमग् उभय समान है कर निश्चय तज खेद ॥ असंख्यात परदेशयुत लोका काश प्रमाण । निज शुद्धातम अनुभवो इनसे होत कल्याए।। लोक प्रमागा मय श्रातमा तन प्रमागा व्यवहार । **ब्रातम ऐसा ब्रनुभवो उत्तम पद दातार ॥** चौरासी लख योनि में भव भोगे ही अनन्त। निश्चय रत्नत्रय विना होय नही मव अन्त ॥ अनुभव कर निज आपही हो शुद्धातम लीन। पुराय पाप विकलपत जो निजानन्द निज चीन ॥ परे पुराय से स्वर्ग में नरक परे कर पाप। पुराय पाप तज श्रापदा रमो श्राप में श्राप॥ ज्ञानमयी है चेतना तन पुद्गल पहिद्यान। तन पुद्गल से नेह तज भज त्रातम कल्यान ॥ शिवशंकर विष्मुयही शुद्ध वुद्ध जिन देव। अजर अमर पद्वील है चिदानन्द कर सेव ॥ वनो निकल परमातमा ढीलन कीजे कोय। श्रीसर उत्तम श्रागया लोहा कंचन होय॥ निरख निरख निज श्रातमा कटे सकल जंजाल। वार वार उपदेश यह धारगा कर शिव माल भ चिदानन्द संपत लहो सम्यक् श्रद्धावान । करे नबंध नवीन को पूर्व कर्म की हान।। पुरुषाकार स्वरूप है ऐसा आतम रूप। निरस्व निरस्व रे बावला बन त्रिभुवन को भूप ॥ श्रिशुचि देह से अलग है ऐसा है चिद्रूप। स्रो ज्ञाता सब जगत का महिमा श्रगम श्रनूपं॥ स्वपर रूप जाने बिना पावे नहि निज भाव। सकल शास्त्र ज्ञाता बनो मिटे न भव का ताब ॥ अनुभव सुख की खान है अनुभव परम निवास । अनुभव परम समाधि है लहे मोच सुख राम ॥ समता रसका पान से पावत सहज स्बभाव। कमं कालिमा धोयके तीरथपति बन जाव ॥ सर्व जीव है ज्ञानमय सबसे मैत्री भाव। रागद्वेष मल दूर कर समता सम रस राव॥ तज सव मिथ्यां मैलको सम्यक् दशेन धार। ज्ञान चरगा तप साधके पहुंचे शिवपुर सार ॥

मोहकोप मद नाशते शुद्ध होय परिसाम । निजानन्द दर्शन करे शास्त्रत पुख ऋभिराम ॥ निश्चय त्रातम राम है कर त्राराघन मित्र। ईश्वर ब्रह्मावुद्ध तुम श्रातम राम विचित्र॥ चिदानन्द अनुभव करे फल नहि वंचे र । केवल ज्ञान लहे वही शिव सुख पावे टश्व॥ निज स्वरूप में रम रहै पर स्वरूप नहि राग। सम्यग्दष्टि श्रातमा भोगे ऋपगु भाग ॥ सम्यग्दष्टि धर्मरत दुर्ग तिलाहन कोय । पूर्व कर्म के बंघ से जाय तो दोष न कोय॥ बन्ध मोच की चाहते संचय करते कर्म। सदारमे निज रूप में तो पावे शिव समा। मोह जाल ने काट कर मन वचतन कर बन्द। चिदानन्द दर्शन करे छूटे भव के फन्द॥ सम्यक दृदता धारकर करे न बन्ध न बीन। पूर्व कर्म की निजरा करे निजातम लीन ॥ सम्यग्दर्शन शुद्ध है सो ज्ञानी गुरावान। वह प्रघान त्रिलोक में उत्तम सुख भुगतान ॥ पुरुषाकार प्रमाण में निरखे आतम रूप। उत्तम पावन ऋातमा पावे निज गए। रूप ॥

कमल लिप्त नहि सलिल में तैसे सम्यक वान। लिपे नहि वह कर्म मल स्वातम दृढ़ श्रद्धान ॥ समता रस में लीन है नित प्रति करता श्यास। सकल कम को चय करे शिव स्थानक में वास ॥ कुन्द कुन्द महाराज की वचन वगणा लेय। दोहा छन्द रचना करी सोद लीजियो येह ॥ द्वादशांग वागी मय लीनो है आधार। समसार पूरणा भयो ऋल्प बुद्धि ऋनुसार ॥ संवत विकम सहस दो अपर हैं दश साल। चैत्र शुक्ल पुन्यम् दिना पूरण परम रसाल ॥ पावन परम पुनीत पद पावत आतम लीन । डूबे सिन्धु अगाध में आतमता नहिं लीन।। श्राखों से श्रन्धा बना करत जगत में घोर। निजानन्द राचे नहीं करत श्रोरही श्रोर॥ मन मदान्ध भूला फिरे करत कर्म। संधान ऋमिमानी निज भजन तज विषम ॥ विपत घर स्थान १ ऋशुभ कर्म का ऋशुभ। शुभ का शुभ ही जान॥ दोनों से दूरा रहै उत्तम मानव मान। श्रन्थकार जग द्वारयो कैसे राह दिखाय॥

उत्तम विमल विवेक बिन श्रन्धकार नहिं जाय । द्यासिन्धु त्रातम निधि पावत परम मनोग॥ खोले कपट कपाट को शिव पुर पावे योग। जैसे पारस परस ते लोहा कंचन होयः।। ऐसी वस्तु श्रमोल को क्यों मूरख तु खोय। सकल सम्पदा पाय के साधन साधी सार ॥ कपट रूप संसार है त्रातम ज्ञान विचार। विश्व रूप भगवान है वसते निज घट माहिं॥ राम कहो या श्याम हो शरगो सांचो ताहिं। घीरे धीरे होत है त्रातम निधि संयोग॥ माली सींचे बाग को ऋतु पाये फल भोग। नहीं भरोसा जीवका विपत पड़े भग जाय। स्वास स्वास रटते रही आतम निधि तू पाय।। चेत चेतना चेत रे अब मत होत अचेत। सब को तज भज आतमा धरे रहे गे खेत॥ श्रातम निरखे श्रातमा सर्व कालमा घोय। पारस परसे लोह को ज़ोहा कंचन होय॥ मतलब के संसार है सारन यामें कोय। ज्ञान नेत्र से निरख लो आप आप को होय।।

सचा जीवन मूल है आतम से कर नेह।
पर वस्तु विश्वास तज तब पावे शिव गेह।।
बिना भजन जीवन वृथा दुख पावे निर्घार।
कपट रूप संसार है आतम ज्ञान विचार।।
अन्त काल में आ वसे छोड़ जाल जंजाल।
लीला अगम अपार है कह तन आवे हाल।।

## मंगला चरण उपदेश

सुर सुरेन्द्र नागेन्द्र हिर हर बल चकेण। चरण कमल युग नमत हैं नमों बीर परमेश।। सम्यग दर्शन शुद्ध यह मोच वृच्च को मूल। स्व स्वरूप श्रद्धा धरो तत्व रुची अनुकूल॥ शुद्ध वस्तु चिन्मात्र को निश्चय श्रद्धा युक्त। सो सम्यग दर्शन सही निज महिमा संयुक्त॥ यह श्रनादि संसार में पुद्गलीक संयोग। मोह पीय पागल भयो छुमत जीय भव भोग॥ समभ चिदानन्द ज्ञान से राग द्वेष कर दूर। रत्न त्रय की एकता मोच माग निज पूर॥ नय प्रमाण निचेष किर, भेदा भेद प्रमाण। तत्व यथा रथ जान वो सम्यक् ज्ञान महाण॥

सकल संग सावचत निज आतम लवलीन। सो पूरण चारित्र है मोच पंथ ये तीन॥ चिदानन्द ज्ञायक गुणी वीतराग निज भाव। सम्यग् दर्शन ज्ञान गुण चरण उतारे नाव।। देव शास्त्र गुरु मान्यता भवतन भोग विराग। तीन रतन साधे सदा मिटे भवान्तर दाग॥ सम्यगद दर्शन सहित व्रत तप संयम वैराग। श्रील शिरोमिश साधना, मुक्तिरमा से रोग॥ निर्भल मन से पूजते दंव शास्त्र गुरु तीन। वह श्रवक उत्तम कहा, दान चारतव लीन ॥ चार संग के दान से धन्य होत सागार। स्वर्ग सोल वे सुर वल हैं महिमा अगम अपार ॥ सुन्दर सर में खेत है जलवायु शुभ बीज। समे पाये बोवे सही फल निपजे सब चीज॥ तैसे पात्र विशेषते दान ज्ञान श्रंकूर। फले अनन्ता नन्त गुरा सुख पावे भर पूर ॥ चौदह रत्न नवो निधि तज दिचा तप सार। **त्र**तुल विभव सुख संपदा समो सरगा तज पार ॥ सम्य ग्दशन बीज है ज्ञान सुधारस खेत। जलवायु चारित्र है मोच महाफल देत ॥ सम्यग्दर्शन के विना ज्ञान चरण तप हय। याते दृग घारीवर्णो रत्न त्रयनिधि लेय॥ तीन रतनमणि दीपते होत सकल परकाश। सकल कर्म को नाश कर लोका लोक विकाश ॥ मन मंदिर के बीच में समकित रतन अमोल। तीन लोक को देख बो निजबर भाषे बोल ॥ काम दुधामिं कल्प तरु धनपारस पाषागा। मनवां छित फल होत है सम्यग्दर्शन जाण॥ सम्यग्दर्शन लाभते कर्म कलंक पलाय । कनक बीज संयाग से निमल जल हो जाय।। इस ही पंचम काल में रहित प्रमाद मुनीश। धम ध्यान धारे सदा सम्यग्दशन शीष ॥ शूर वीर शक्ति विना बधवाकाजल रेख। दर्शन ज्ञान विराग विन कार्य कारीन एक ॥ शान्ति सुधार सपान कर संयम असन करेय। चिदानन्द में रमण कर कर्म समूह हरेय।। जब आतम में परिगाति तप कर्मों का नाश। पावे सुख संपति सदा शिव पुर अविचल वास ॥ जैन लिंग धारण करे धरे तपस्या भार। स्व स्वरूप जाने नहि सर्व बृथा बेकार॥ संन्यासी दंडी भयो स्वेताम्वर मुनि भेष। **त्रातम रसरा यो नहीं सुख पायो नहि लेश ॥** नि जानन्द उपलब्धिविन समकित गुरा नहि कोय। मम्यग्दर्शन ज्ञान विन मोच मार्ग नहि होय॥ सम्यग्दर्शन शुद्ध कर ज्ञान चरगा निदौष। कर्म नाश कारण एही घारो भविजन तोष॥ द्रव्य भावश्रुत ज्ञान से पावे सत्य स्वरूप। ब्रास्त्रव संवर<sup>े</sup> निर्जरा जिन ब्रागम शिव रूप ॥ ध्यान घरो स्वभाव से निग्रह ऋव कषाय। मोहजाल दूरी भर्ये जगत पूज्य हो जाय॥ **अपने आप स्वभाव से स्थिर होना हि ध्यान।** सकल कर्म को नाश कर पावे केवल ज्ञान॥ कर श्रुत ज्ञान अभ्यास नित तपश्चरण लव लीन मुक्ति पंथ साधन करो सम कितनिज घट लीन ॥ विषय बेल को काट कर भाव कर्म छटकाय। द्रब्य कम नोक म तज सीधो शिवपुर जाय॥ तू ही है परमातमा जानन देखन हार। रंक भयो भव फिरत है लाख बात की सार॥ मुंच मुंच इस मोह को काम जीत मद रीश। श्रंतर भज परमातमा होवे तु जगदीश॥

जिन लिंगी जोगी जुगत दर्शन ज्ञान विराग हैं मोक गित पावे सही अब जागे तो जाग ॥ काल अनन्ता नन्त से अमगा करत संसार । मानुष भव दुर्लभ मिल्यो सम्यकदर्शन घार ॥ रत्नत्रय गणा गच्छ है गमन करत शिव पंथ । आतम रमणो संग है उत्तम पद निर्प्रन्थ ॥ कर्म घातिया नाशकर केवल ज्ञान उपाय । शेष कर्म पूर्णफुनिनाश के सीधो शिव पुर जाय ॥

इति लेखक-मुनि त्रानन्द सागर बुद्धि जन शोध लीजियो—